#### BIBLIOTHECA INDICA:

A

# COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

PUBLISHED BY THE

Asiatic Society of Bengal.

W SERIES, Nos. 1087, 1106, 1115, 1138.

1/475

# SUDDHIKAUMUDI.

BY

# GOVINDANANDA KAVIKANKANĀCĀRYYA.

LDITED BY

PANDITA KAMALAKRŞNA SMRTIBHŪSANA.

PRINTED BY UPEN

CIN RAL ARCHAI LOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.
Ace. No. 144.75

Date 18.5.1961

Call No. 5.935/Gov. Kgm

# ग्रहिकीमुरी।



कविकङ्गणाचार्थ-

श्रीगोविन्दानन्दविरचिता

यसियाटीकसोसाइटीनामिकायाः सभाया अनुमत्या

भद्रपत्नी निवासिना श्रीकामलक्षणास्मृतिभूषगोन

संस्कृता।

कालिकाता-राजधान्यां

श्री अपेन्द्रनाथ चक्रवर्त्तना संस्कृतयन्त्रे सुद्रिता।

एसियाटीकसोसाइटीनामिकया सभया प्रकाशिता च।

१६०५ खृषाब्दे।

|   | * | * |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
| 1 |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## PREFACE.

The present work is Suddhi Kriyā Kaumudī the fourth of Govindanandá's code. In this treatise the author has examined every "Malamāsa" or intercalary month from Saka 1400—1457 corresponding to 1478 to 1535 A.D. This appears to be the period of the author's literary activity, and it corroborates the date of the author as arrived at in the preface to the Varsa Kriyā Kaumudī.

The author seems to be a precurser of Raghunandana as in this work he goes over almost all the topics treated by that author in his Jyotisa tattva, Suddhi-tattva and Malamāsa tattva.

His exceptionally correct and comprehensive definition of Malamāsa (মলমাস), his lucid treatment of Akāla and his detailed description of all the rites necessary on the death of a man, go to give him a high position among the compilers of Smriti,

Three Mss. have been used in preparing the manuscript copy for the press; one of them No. 379, was kindly procured for me by the Asiatic Society from the India Office, London; the second No. B-57 belongs to the Asiatic Society of Bengal, and the third to Pandit Gaigā Vișnu Cakravarttī of Khunberia, a descendant of the author. The copy brought from the India Office, though correct was full of omissions.

I have added to the index certain differences of opinion between Raghunandana and the author.

BHATPARA,

The 26th September 1905.

KAMALAKRSNA SMRTIBHŪSANA.

|   |   | ,  |   |   |
|---|---|----|---|---|
|   |   |    |   | , |
| • |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   | , |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
| • | - | ** | • |   |
|   | • |    |   |   |

# गुिंचनीमुदी।

सानन्दं प्रणमन्महेन्द्रमुकुटप्रोतेन्द्रनी लामलश्रेणीश्रीकृतचञ्चरीक निवह व्यासङ्गसभावनम् ।
स्वप्रोङ्गतभवोक्षत्तमाङ्गतिटिनी सम्भूतप्रङ्गावहं
श्रीगोविन्दपदाम्बुजं वितनुतामृ डिं परामान्तरीम् ॥
श्रालोच्या खिलसंग्रहान विकलं दृष्टा पुराणान्यपि
प्रोत्ताः सम्यग्यो विविच्य मुनिभिर्मन्वादिभिः संहिताः ।
श्रीमत्तातपदारविन्दविलसङ्की भरोहिष्यतः
श्रीगोविन्दकविः करोति गहनां श्रुडेरिमां की मुदीम् ॥

# अय शाहिस्वरूपं निरूप्यते।

तत्र वेदबोधितकमाहिता श्रुडिः। अहिता (च) तत्ति धि-बोधितत्वं यत्कमीसम्पादनाय येषां पात्रकालादीनां यादृशं विधि-बोधितत्वं तत्कमीणि तेषां सैव श्रुडिरित्यर्थः। नचाक्तते कर्माङ्गाचमने सत्यामि श्रुषी कर्माङ्कितायोगाद-व्याप्तिरिति वाच्यम्। श्रस्ति च तत्नापि कर्माङ्किलं किन्तु उत्तरीय-धारणाद्यङ्गान्तराकरण इवाक्तते कर्माङ्गाचमनेऽङ्गबाधात् कर्मीव ताविद्यगुणं भवति (नतु) तत्र नास्ति श्रुष्ठिः, श्रतएव तदाचमनं कर्माङ्गिमत्युच्यते।

तत्र तावच्छुं डिनिरूपणे कर्त्तव्ये प्रथमं तावत्रातियोग्यशीच-निरूपणमुखेन अशीचशुडिनिरूप्यते।

तत्र कश्चित्—ग्रान्खितिरिक्तप्रयत्नानपनियत्वेश सित सजातीय-संसागीनई लापादकत्विमित्यगीचलचणमाह । तद्युक्तम् । श्वतीते श्रास्पृथ्वे सत्यव्याप्तेः सिपण्डजननकन्याजननादावव्याप्तेश्व ।

नापि शान्यतिरिक्तप्रयतानपनियत्वे सति कर्मानईत्वमशीच-मिति सद्यःशीचस्यते स्नानापनियाशीचेऽ†व्याप्तेः।

जानूर्डे चतजे जाते नित्यकर्मापि नाचरेत्।
स्तके च समुत्पन्ने च्चरकर्माण मैथुने॥
धूमोद्वारे तथा वान्ते नित्यकर्माण्यपि त्यजेत्।
जलीकां गृढ़पादञ्च क्रिमिगण्डूपदादिकम्।
कामाद्यतेन संस्पृश्च नित्यकर्मं च नाचरेत्॥
इति कालिकापुराणे कमीनर्हत्वप्रतिपादनात् रक्तपात-चीरकर्मं

<sup>\*</sup> ख पुस्तके प्रयत्नापनयने सत्ते।

† ख पुस्तके—स्नानापनयनाभौचे।

भूमोद्गार-वान्त-जलीकादिसार्शेष्वतिव्याप्ते:। ततस्तिहिने पतित-मेकोहिष्टं तत्परदिने प्रसच्चेत। स्त्रीणां रजोयोगे चातिव्याप्ते:।

न च

राचिभिर्मासतुल्याभि गैर्भस्नावे विश्व द्वाति।
रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्तला॥
इति मनुना %ऽश्रीचप्रकरणपठितत्वात् स्त्रीरजीयोगेऽप्यश्रीचत्व-

मिति वाचम्। लच्चानुरोधेन हि लच्चणं कल्पनीयं न तु लच्चणानुरोधात् लच्चकल्पनमतिप्रसङ्गात्।

न च शास्त्रे लोके वा स्त्रीरजोयोग-रत्तपात-चीर-वान्त-जलीका-स्पर्शनादी चाश्रिद्धमानेऽशीचपदव्यवहार: कापि दृश्यते प्रत्युत—

उदकाशीचिभिः स्नायात् संस्पृष्टस्तैरुपस्थयोत् ॥ इति याज्ञवल्केरन भेदनिर्देशं क्रत्वा स्त्रीरजीयोगेऽशीचपद-प्रयोगो निषिदः।

मनुना तु गर्भस्रावश्रा द्विप्रसङ्ग्ण स्त्रीरजोयोगेऽपि श्रादिरुत्ता न तु तदशीचमन्यथाऽश्रीचान्तक्रत्यान्यपि प्रसञ्येरन्।

> सर्वे गोत्रमसंस्थ्यं तत्र स्वात् स्तके सति। मध्येऽपि स्तके दद्यात् पिण्डान् प्रेतस्य त्रसये॥

इति भविष्यपुराणवचनान्मरणान्तरपातवत् रजोयोगमध्येऽपि रजखलायाः प्रेतपिण्डदानप्रसङ्गञ्च स्थात्। जातरक्तपातवान्ता-देरत्रभचणेऽशौच्यत्रभचणप्रायश्चित्तप्रसङ्गञ्च स्थात्। किञ्च [ एवं अप्रवानपेयाशिष्ठिमावस्थाशीचपदस्य जनन मरणिवशेषाशिष्ठार्थस्य च स्तकपदस्य द्वयोः सामान्यविशेषतया भिन्नार्थत्वे सित ]—

देये पितृणां याचे तु ग्रग्नीचं जायते यदि।
तद्गीचे व्यतीते तु तेषां याचं विधीयते॥
इति (सामान्यस्य) ऋषयुङ्गवचनस्य—
दानं प्रतियहो होमः स्वाध्यायः पित्वनमा च।
प्रतिपिण्डिक्रियावर्जं सूतकें विनिवस्ति॥

द्ति विशेषशङ्कवचनदर्शनात्तः दितरपरत्वे प्रेतिपण्डिक्रियावर्ज-भित्यनेन प्रतिप्रस्तस्य सताहसम्बन्धिनः प्रेतेकोहिष्टसांवत्सरिक-याहस्य स्रतकमध्ये प्रसिक्तः स्थात्।

अशीचस्तकयोसुल्यार्थले हि तुल्यविषयकवचनयोविरोधे सत्येकवाक्यतावशात् स्तकान्ते सांवलारिकं प्रेतैकोहिष्टञ्च शसङ्ग- किते नान्ययेति। अतो रजोयोगवाधितं सांवलारिकं प्रेतैको- हिष्टञ्च—

<sup>\*</sup> ख पुस्तके - [] चिक्रितांगः पतितः।

<sup>ां</sup> ग पुस्तको - अगौचे विनिवर्त्तते।

<sup>‡</sup> ख पुस्तके—() तिहतरपरत्वे द्रत्यारभ्य प्रसित्तः स्वादित्यन्तसन्दर्भस्याने—
दाशान्तिपिरण्डदानस्य स्ततकमध्यविधाननियमेन विधानवैपत्यात् प्रेतिपिरण्डक्रियापदेनोपलिक्तस्य स्ततन्तिस्वाद्यस्विभनः प्रेतैकोिद्द्रिसांवत्यरिकश्चाद्यस्ततके
जननमर्णाशौचमधेत्र निष्टत्तिप्रतिषेधात् तन्त्रध्य एव प्रसित्तः स्थात् अशुद्धिसामान्यात् स्ततकस्य विशेषत्वे वचनयोभिन्नविषयतया स्व्यास्टङ्गक्चनस्य स्ततकेतराशुद्धिविषयत्वात् द्रति पाठः।

ग पुस्तके - प्रसुक्येत।

श्राडिविन्ने ससुत्पन्ने सताहेऽविदिते तथा। एकादश्यां प्रकुर्वीत कृष्णपन्ने विश्लेषतः॥

इति वचनात् क्षणोकादम्यामेव कार्यं न तु रजोयोगान्ते। चतान्ते यहण्यादिरोगान्ते विति प्रर्व्वगौड्मिष्टाचारः। वस्तुतस्तु अभीचमञ्दो जननमरणनिवस्वने म्यचित्वाभावे योगरूढ़ः स्तकमञ्दसमानार्थः।

अतएव

श्रशीचन्तु प्रवच्यामि सृत्युप्रसवलचणम् ॥।
इति दचेणाशीचस्रक्षं निरूपितम्। तस्माज्जननमरणनिबन्धनं
वेदबोधितकसीन इत्वमशीचमित्यशीचलचणम्।

नवाशी चन्नभविष सहरोदन ग्रवस्पर्शादाव चा तिरित वा चं श्रमभविषादिस हकारेण मरणस्थैव ि किर्मान हेल जनक लात्। राहुदर्भने तु-ग्रहणे शावमाशी चिमिति ब्रह्माण्ड पुराणव चनेन पक्षानपा कस्था की त्या ग्राहिस्ता ना दी नां शावाशी च कम्मणामित देश एव न तु तताशी चम्। श्रयवा वेद को धित] कम्मान हेलापाद को जनन मरण जन्या पूर्ळ विशेषोऽशी चम्।

<sup>\*</sup> ख पुस्तके—कारणम्।

<sup>ं</sup> कग पुस्तकद्वये-[] चिक्कितांशः पतितः।

# अयाशीचकाली निरूपते।

तत मनु:—

श्रध्येत् विग्रो दशाहिन द्वादशाहिन भूमिपः ।
वैश्वः पञ्चदशाहिन शूद्रो मासेन श्रध्यति ॥
श्रस्यार्थः—मासद्वयाधिकषड्वषीपरि सपिण्डमरणे वेदाग्निरहितस्य गर्भाधानादिसंस्कारयुक्तस्य ब्राह्मणस्य दशाहमश्रीचम् ।
श्रव्य च स्र्योदयात् पूर्व्वमश्रीचे जाते पूर्व्वदिनं ग्राह्मम् ।
यथा काश्यपः—

रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजिस सूतके। पूर्वमेव दिनं याद्यं यावन्नाभ्युदितो रविः॥

शूद्रस्य तु षड्वर्षीपरि सिपण्डमरणे "शूद्रस्य विंशता शुद्धितित देवलवचनात्" चिंशद्दिवसात्मकसावनमासाशीचम् ।

श्रानिहोतिणो मन्त्रब्राह्मणात्मकवेदाध्ययनयुक्तस्य एकाह-मग्रीचम्। श्रीताग्निवेदाध्ययनयोरिकगुणहीनस्य त्राहं गुणदय-हीनस्य केवलसार्त्ताग्नेश्चतुरहः।

यथा दत्त:--

\*एकाहाद्वाच्याः श्रध्येचोऽनिवेदसमन्वितः।
हीने हीनतरे चैव त्राहश्वत्रहस्तथा॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके एका इस्त समाख्यातः।

#### तथा ब्रह्सतः-

विराचेण विश्वधित योऽग्विवेदसमन्वतः।
पञ्चाहेनाग्विहीनस्तु दशाहाद्वास्त्रणश्रुवः॥
श्रवाग्विपदं स्नार्त्ताग्विपरं वेदपदं मन्त्रश्राह्मणात्मकपरं पञ्चाहेनाग्विहीनस्वित्यनिन केवलं मन्त्रात्मकवेदाध्ययनयुक्तस्य पञ्चाहमश्रीचसुक्तम्।
तत्र ब्राह्मणब्रुवमाह श्रद्धिराः—

गर्भाधानादिसंस्कारे युक्तश्च नियमव्रतैः।
नाध्यापयित नाधीते विज्ञेयो ब्राह्मणब्रुवः॥
एष चाधीचसङ्कोचोऽध्यापनादितत्तत्वासार्थमेव न तु सन्ध्यादिनिमित्तम्।

स्तके कर्मणां त्यागः सन्धादीनां विधीयते। होमः श्रीते तु कर्तव्यः श्रष्कान्नेनापि वा फलैः॥ इति च्छन्दोगपरिशिष्टे सन्धादीनि निषिध्यक्ष होममात्रस्य प्रति-प्रसवात् ब्राह्मणस्य च स्वाध्यायानिष्टस्पर्धमित्यादि गोतमादि-नानामुनिवचनाच।

> श्रचीनिधनां(श्वा)स्वन्धान् श्रालाग्नी हावयेहिजान्। श्रष्कान्नेन फेलैर्वापि वैतानं जुहुयात्तथा॥ न स्थ्रियुरिमानन्धे न च तेभ्यः समाहरेत्। चतुर्थे पञ्चमे चैव संस्पर्शः कथितो बुधैः॥

<sup>\*</sup> ख पुस्तके -- सन्धाहिनिषिष

दति कूर्मपुराणे साम्नेरिप चतुर्थे पञ्चमाहे चाङ्गास्प्रथ्यविनद्यत्ति-कथनाच ।

क्षेत्रवैवाङ्गाशीचमाह सम्बर्तः—

चतुर्येऽह्नि कत्त्व्यमस्थिमञ्चयनं बुधैः।
अस्थिमञ्चयनादूर्द्वमङ्गास्यश्वो विधीयते॥

शूद्रस्य तु शूद्राणां दशमात्परिमिति विशेषवचनादिस्थसञ्चयनं तिविभित्तकश्राज्ञमेकादशाहे (एव) कर्त्तव्यम्। श्रृङ्गाशीचे निवृत्ते हि श्रस्थिसञ्चयनिमत्यङ्गाशीचप्राप्तिः।

तथा श्रशीचकालिभागेणैवाङ्गाशीचमाह देवल:--

श्रशीचकालाहिन्नेयं स्पर्भनन्तु चिभागतः। श्रद्भ विट्-चत्र-विप्राणां यथाशास्त्रप्रचीदितात्॥

🕸 क ग पुस्तकहये—सम्बद्धवचनं नोक्किखितम्।

# अथ जननाशीचम्।

ब्राह्मणस्य वेदाग्निरहितस्य सिपण्डजनने दशाहमशीचं एकाहाद्य-शीचच पूर्वोत्तगुणाद्यपेचया बोडव्यम्। श्रूद्रस्य तु सिपण्डजनने मासाशीचम्।

तथा मनु:--

जननेऽध्येवमेव स्थात् दिजानां श्रु दिमिच्छताम्। एवमेवेति शुध्येदिप्रो दशाहेनेत्याद्यतिदेशः। श्रुत्र सिपण्डानामङ्गाशीचाभावमाह क्षीपुराणे—

स्तके तु सिपण्डानां संस्पर्शी नैव दुर्थात। स्तिकायासु दशाहमेव सर्ववर्णानामङ्गशीचमाह प्रचेता:—

> स्तिका सर्ववर्णानां दशाहेन विश्वध्यति। ऋती च न पृथक्शीचं सर्ववर्णेष्वयं विधि:॥ %पते: श्रुद्रा तु संस्पृश्या त्रयोदश्रभिरेव च।

द्रित यमवचनमत्यन्तासच्छूद्रविषयम्।
पितुः पुमपत्योत्पत्तौ सचेलस्नानानन्तरमेवाङ्गाशीचाभावः।
तथाचादिपुराणम्—

स्तकी तु मुखं हृष्टा जातस्य जनकस्ततः।

स्तका सचिलं सानन्तु शुष्टो भवति तत्चणात्॥

स्तिकास्पर्शे पितुरपि दशाहमस्यश्यत्वम्।

<sup>\*</sup> ख पुस्तके -गतैः।

#### तथा पराश्रर:-

यदि पत्नां प्रसूतायां दिजः सम्पर्किमच्छिति। सृतकन्तु भवेत्तच यदि विप्रः षड्द्वित्॥

स्तकमङ्गाशीचम्। स्तिकास्पशिनीनां सपत्नोनामपि दशाह-मङ्गाशीचम्।

पराश्रर:--

यन्याय मातरस्तदत्तद्गे नं वजन्ति चेत्। सिपण्डायेव संस्थाः सन्ति सर्वेऽपि निययम्॥

तद्दिति पित्ववद्दशाहमस्थ्या भवन्तीत्यर्थः, यदि तद्गेहं न व्रजन्ति तदा संस्पृथ्या एव तद्ग्रहगमने हि स्पर्भसभावना। कन्योत्पत्तौ पितुः सचेलस्नानमि नास्ति—

जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचेलन्तु विधीयते। इति सम्बन्तवचनात्।

प्रवोत्पत्ती ब्राह्मणी-चिच्या-वैश्यानाच विंशतिरावीत्तरकालमेव दैवपित्राकमाधिकारः कन्योत्पत्ती मामेनेति।

तथा च पैठीनसि:—

स्तिकां पुत्रवतीं विंगतिराविण स्नातां सर्वेकमीणि कारयेत् मासेन स्वीजननीम्। श्र्द्रायासु सर्वदैव मासेन श्रु दिश्शीचव्यापनात्।

न चास्मादेव वचनात् जननाश्रीचस्य द्वासः इति वाच्यम्॥
श्रस्य वचनस्य स्तिकागोचरतयाऽश्रीचस्रद्धाकाङ्गायां प्रवृत्तत्वात्
तुल्यकालसभावत्वेनाशीचसङ्कराविषयस्य जननाशीचस्य सिपण्डसामान्यविषयत्वेन भित्रविषयत्वाच ।

प्रवजनानि याद्यमिक्तिनाद्यामेव कर्तव्यम् स्तन्याभावात् स्वल्पप्राणिनो बालस्य नाप्रशङ्कया। अग्रत्त्या च अग्रीचापगमेऽपि कार्यम्।

तथाच विशाधमाति—

अच्छित्रनाद्धां कत्त्रवां आहं वें पुत्रजनानि। अभीचापगमे कार्श्वमथवापि नराधिप॥

तथा सार्कण्डेयपुराणम्—

नैमित्तिकमधो वच्चे याद्यमभ्यदयासकम्। प्रवजनानि तत्कार्थं जातकम्मममं नरें:॥

तथा ब्रह्मपुराणे—१

देवाय पितरसैव पुत्रे जाते हिजनाना। आयान्ति तदहस्तसात् पुर्णं षष्ठञ्च सर्व्वदा॥

श्रादिपुराणम् —

श्रीचाशीचं प्रकुर्व्वीरन् श्रूद्रवद्दर्णसङ्गराः॥

<sup>\*</sup> व पुस्तवे—वालः।

<sup>†</sup> ख पुस्तके - ब्रह्मपुराणपदं नास्ति।

शूद्रवदिति मासाशीचातिदेश:। वर्णसङ्कराः अपकष्टवर्णेनोत्कष्ट-(वर्ण) स्तीषु जनिताः।

मात्वद् वर्णसङ्करा द्रति वचनं आनुलोम्येन जातवर्णसङ्कर-विषयम्।

त्रथ षष्ठदिनं प्राप्य विहितषष्ठ्यादिदेवताषूजार्थं नाशीचं सर्ववर्णानाम्।

तथा विषाुधर्मी—

स्तिकावासनिखया जन्मदा नाम देवता:।

तासां यागनिमित्ताधं श्रिंडिर्जन्मिन कीर्त्तिता॥

तासां यागनिमित्ताधंमित्यनेन सन्ध्यादिकन्तु न कर्त्तव्य
मित्यायातम्। जन्मिन जन्माशीचमात्रे न तु मरणाशीचान्तरापाते

श्रिंडिरित्यर्थः। श्रतास्य वचनस्य प्रक्षताशीचस्थैवापवादकत्वे प्राप्ते

जन्मनीत्युपादानवजात् जन्माशीचान्तरापातिऽपि श्रुडि:।

स्तने तु समुत्पने दितीये समुपस्थिते।
दितीये नास्ति दोषस्तु प्रथमेनैव ग्रध्यति॥
दिति यमवचनेन सजातीयदितीयाग्रीचस्य दोषाभावप्रतिपादनाच। शिष्टाचारोऽपीट्य एव।

# अयाशीचे विधिनिषधौ।

जावाल:--

सन्थां पञ्चमहायज्ञान् नैत्यिकं स्मृतिकर्मं च।
तक्षथे हापयेत्तेषां दशाहान्ते पुनः क्रिया॥
नैत्यिकं विधिपूर्व्वकं स्नानमभीष्टदेवतापूजनञ्च तक्मध्ये अशीचमध्य।
क्रिमंपुराणे—

श्चीनिवधनां स्वन्यान् शालाग्नी हावयेद् दिजान्। शुष्कान्नेन फलेर्वापि वैतानं जुहुयात्तया॥ शुचीनशीचरहितान् श्रनिधनान् होमार्थानुक ल्पितधनां स्वान् शुष्कानं शक्तवो लाजास। क्रन्दोगपरिशिष्टम्—

होमः श्रीते तु कर्त्तव्यः श्रुष्कान्नेनापि वा फलैः। श्रक्ततं हावयेत् स्मार्ते तदभावे कताक्ततम्॥ कतादिशब्दान् स एव व्याकरोति—

> क्षतमोदनग्रक्तादि तग्डुलादि क्षताक्षतम्। ब्रीह्यादि चाक्षतं प्रोतं इति इव्यं विधा बुधै:॥

ग्रहः—

दानं प्रतियद्दो होम: खाध्याय: पित्रकर्म च। प्रतिपण्डिक्रियावर्जी सूतके विनिवर्तते॥

<sup>\*</sup> क पुस्तके - अभीचे।

होमः काम्यहोमः खाध्यायश्वाध्ययनं पित्रंकम् श्रमावस्यादि-श्राहम्।

प्रतिपिण्डिक्रियापदेन सताहसम्बन्धियाद्वजातीयसुपलच्यते न तु दग्राहादिकपिण्डदानं तस्य स्तकमध्ये विधाननियमेन पुन्विधान-वैफल्यात्।

तच सताहसम्बन्धिजातीयं सिपण्डीकरणान्तषोड्शयाडं सांवसरिकमिप ऐकादशाहिकषाण्मासिकानामिप सताहावधि-विह्नित्वेनक्षतसम्बन्धिवात् ।

न च पर्णनरदा है सति साग्नेरा द्यश्राष्ट्रस्य दा हावध्यशीचावसान दितीयदिनविहित त्वेन स्ताहसम्बन्धित्वाभावादप्रसित्तिरिति वाचम्।

एकस्ताइसम्बन्धिवेन तज्जातीयतया अन्यनापि यहणादिति। वस्तुतस्तु सांवसित्वश्राद्वातिरिक्त(?)पार्वणविधिकश्राद्वेतरश्राद्वमत्रं विविचितिमिति।

स्तके जनने मरणे चेत्यर्थः। एवच्च प्रेतश्राद-प्रतिसांवत्सरिक-श्राद्योः पर्युदासादशीचकालमध्ये करणप्रसक्ती तदुत्तरकाल-कत्त्र्यतामाह ऋषशृङ्गः—

देये पितृणां याडे तु यथीचं जायते यदि। तदशीचे व्यतीते तु तेषां याडं विधीयते॥

<sup>\*</sup> ख पुस्तके - नासम्बन्धितात्।

<sup>ं</sup> ख पुस्तके - इत आर्भ्य प्रकृता तुसर्थापर्यनं कतिपयपत्राणि न सन्ति।

श्वीभूतेन दातव्यं या तिथि: प्रतिपद्यते।
सा तिथिस्तस्य कर्त्तव्या न खन्या वै कदाचन॥
देये शङ्कवचनेनानिवर्त्तितिऽवश्यदेये स्ताइसम्बन्धिन्यावश्यकयाडे
इत्यर्थः। यतः सिडमग्रीचमध्यपतितं षोड्गयाडं सांवसरिकयाडचाग्रीचान्तिडितीयदिने प्रगस्तकालोपलचितितथावेव
कार्यम्।

अतएव श्राह्मविवेके श्रपाटवाद्यशौचाभ्यामि पतितमेको हिष्ट-मेकादश्यामशौचान्ते च मलमासपाते न कर्त्तव्यम्। किन्तु मलमासाव्याप्तक्षणैकादश्यामेवित्युक्तम्। श्रव केचित्—

पिचाख्यभीचे रात्रावेव तित्तिथेलाभात् परिदने भिन्नतिथी विधा-नाभावादकरणप्रसङ्गभियाऽभीचानन्तरत्राह्ययोग्यकालोपलचित-तिथेव्विविचतत्वात् निषिद्वेतरस्यैव योग्यत्वात् रात्रिवन्मलमास-स्यापि निषिद्वत्वात् मलमासोत्तरियावेव कार्य्यमित्याद्यः। तदयुक्तम्,

परदिने तिथेहितिमुद्धत्तमात्रव्यापित्वे तन्मध्य एव श्राह्य-प्रसङ्गात्तस्यापि निषिद्वेतरत्वादिति। श्राह्यविवेककर्त्तुः पुनरयमाश्रयः—

या तिथिरित्यत्न तिथिपदेन दिनमुच्चते ततस श्रचीभूतेन सता यदहोरातं प्राप्यते ऽशीचान्तदिनोत्तरदिनमित्यर्थः। तिसंस दिने मलमासास्यविन्ने जाते वच्चमाणलघुहारीतवचनादनन्तर-कृष्णैकादश्यामेवेति। अथवा परदिने तित्तयेः किञ्चिमाञ्चामेन पिचिखाद्यभौचे रात्रावेव तत्तिथेः समाप्तत्वेन वा भिन्नतिथी विधानाभावादकरणप्रसङ्गभिया अभीचानन्तरप्रभस्तकालोप-लचितितिथेर्व्विवचितत्वात् मध्याक्तापराह्ययोश्व प्रभस्तत्वात् तिसंश्व तिथी मलमासाख्यविन्ने सत्यनन्तरक्षणीकादश्यामेव श्वाडं वच्य-माणवचनादिति।

समयप्रकाशकारस्न-नत्वन्या वै कदाचनिति वचनान्मसमासे ऽप्यशीचकालीनप्रथमतियावेव कार्यमित्याह।

तन समीचीनम्—

तिसांस प्रक्तते मासि कुर्याच्छा वं यथा विधि। तथैवा स्युद्यं कार्यं नित्यमेकं हि सर्वदा॥ इति हारोतेन प्रक्रतमास्येव साहविधानात्।

गहितः पित्रदेवेभ्यः सर्ख्वमभीसु तं त्यजेत्।

द्ति रुह्यपरिशिष्टवचनाच ।

सिपण्डीकरणादूईं यिकिञ्चित् श्राहिकं भवेत्।
इष्टं वाष्ययवा पूर्तं तन कुर्य्यान्मिलिक्तुचे॥
इति लघुहारोतेन यिकिञ्चिदित्यनेन सर्वेषां श्राह्यानां निषेधाच।
न च

नेहितात विशेषेच्यामन्यतावध्यकादिधेः। इति ग्रह्मपरिशिष्टेनासभवत्कालान्तरकाणां कभाणां प्रतिप्रसवात् नत्वन्या इत्यनेनास्याप्यसभवत्कालान्तरकत्वादिति वाच्यम्।

विम्नपिततयाद्यसः कणौकाद्यां विधानेन समावलानान्तरक- खात् नलन्या वै कदाचनेति निषधसु खेच्छयाऽन्यतिष्यनुष्ठान-

विषयः, श्रन्यथा रत्नादिपातेऽपि रात्राविप शीचकालीनप्रथमितथी श्राह्मप्रसङ्गः स्यादित्यलं बहुना।

श्रवाशीचान्तदिने यदि रक्तपातादिना विद्यः स्यात्तदा— श्राद्यविद्ये समुत्पने सृताहिऽविदितेश्वया। एकादश्यां प्रकुर्वीत कृष्णपचे विशेषतः॥

द्ति लघुहारीतवचनादनन्तरक्षणैकादश्यामेव कार्यम्। कपालाधिकरणन्यायेन प्रथमोपस्थितत्वादितप्रसङ्भयादा अन-न्तरक्षणौकादश्या एव न्यायोपात्तत्वात्।

तवापि यद्यशीचान्तरं स्थात्तदा तदशीचे व्यतीते तु कार्यं पूळीवचनाहिम्नान्तरे लन्यस्थामनन्तरक्षणीकादस्थामेवेति एतच स्ताहसस्बन्धिन्यावस्थकश्राद एव न तु कास्यत्रैयचिकादी "नानुकत्यविधिः कास्ये" इति सर्व्वशस्यधिकरणे दर्शितलात्।

शूद्रस्य तु त्रिंशिह्वसाशीचमध्ये प्रथममासिकप्राप्ती तच्छाइ-मनन्तरकण्येकादण्यामेव कार्यं न त्रशीचान्तदिने। श्राद्येको-हिष्टादिसिपण्डीकरणान्तानां ष्रोड्शश्राद्यानां तदादितदन्त-न्यायात् कताद्येकोहिष्टस्येव मासिकश्रादेऽधिकारादशीचोत्तर-कालकर्त्तव्याद्यश्राद्याकरणकताधिकाराभावरूपविष्नेनेव वाधितस्य प्रथममासिकस्याशीचमध्ये प्राप्तरभावेनाशीचवाधितत्वाभावादिति ध्येयम्॥

क्षणीकादश्यामपि करणाश्रती दितीयमासिकदिने प्रथम-

<sup>\*</sup> ग पुस्तको स्टता इाविहिते।

मासिकस्य विधानाभावादेव प्रसङ्गाभावात् तदादितदन्त-न्यायेनाक्षतप्रथममासिकस्य द्वितीयमासिकेऽधिकाराभावात् मासिकदयमेव क्षणीकादस्थामेकत्र कार्य्यमिति प्राचीनविदुषां समातम्।

मासिकं पिततं दृष्टा मासिकेनैव कारयेत्।
इति मूर्खंकि व्यातवचनं विदुषासुप इसनीय विन हैय मैव॥
अन लघु हारी तवचने विश्रेषतः पदीपादानात् श्रादित्य संक्रमणं विश्रेषणायन इयमितिवत् श्रुक्षेकाद स्थामिष विश्रेषित स्ताह श्राइं कृष्णपचे तु प्रश्रस्तमन्यया तदनर्थकं स्थादिति तीरम् क्षीयाः।

वसुतस्तु अविज्ञातसतिऽमावस्यायां अवणदिवसे वा इति प्रचितोवचनी ज्ञामावस्या अवणदिवसाभ्यामि कणोकादस्यां विभेष्ये वतः आदं प्रभस्तम्।

श्रतएव राजमार्त्रण्डे भोजराज:—

श्राडिविन्ने समुत्पन्ने सृतस्थाविदिते दिने । श्रामावस्थां प्रकुर्व्वीत वदन्येने मनीविणः ॥ इति ॥

न तु श्रुक्तपत्तात् कषापत्ते विशेषत दत्यथः—विधिद्वयकत्यना-गीरवात् वाकाभेदापत्ते ॥ प्राधान्याद् विशेष्यणैकादशीपदेन सह विशेषणपदसम्बन्धस्य न्याय्यत्वाच । श्रुक्तेकादश्यां पतितत्रवादप्रसङ्गे सर्वदेशीयाचारविरोधाच ।

कुमारप्रसविऽच्छित्रायां नाद्यां यदा पित्राद्युपकारार्थं गुड़ादिद्रव्यं कश्विदशीची ददाति तदा तत्प्रतिग्रहे न दोषः। श्रशीचिनोऽपि तहाने नाशौचम्। गुड़ादिद्रव्यञ्च — गुड़-तिल हिरण्य भूमि चतुष्पद धान्य-ष्टत-वस्त तुरग-रथ-च्छत-च्छाग-मत्य-सयना-सनानि।

#### श्रादिपुराणे—

तत दद्यात् सुवर्णञ्च भूमिं गां तुरगं रथम्। छत्रं छागञ्च मत्यञ्च शयनञ्चासनं ग्रहम्॥ जातञ्चाह्रे न दद्यात्तु पक्कात्रं ब्राह्मणेष्वि॥

#### क् भापुराणे —

जाते कुमारेक तदहः कामं कुर्यात् प्रतिग्रहम्। हिर्या-धान्य-गी-वासिस्तिलान-गुड् सिपेषाम्॥

श्रय लवण-मधु-मांस-पुष्प-फल-ग्राक-काष्ठ-त्रण-जल-दिध-दुग्ध-प्टत-तैलीषध्यजिन-ग्रक्तु-लाज-मोदक-तण्डुलादिषु तत्स्वाम्यनुमत्या स्वयं रह्ममाणेषु नाग्गीचम्। क्रीतेषु पुष्पेषु श्रग्नीचिह्नस्ताल्लक्षेष्विप न दोष:।

#### श्रादिपुराणे—

लवणं मधु मांसञ्च पुष्प-मूल-फलानि च।
काष्ठं लोष्ट्रं हणं पणें दिधि चीरं घृतं तथा॥
श्रीषधं तैलमजिनं श्रष्कमत्रञ्च नित्यशः।
श्रशीचिनां ग्रहाद् शाद्यं खयं पण्यञ्च मूलजम्॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - हट्यात्।

मूर्लं मूर्त्यं तेन जातं क्रीतिमत्यर्थः। अभीचे सपिण्डाना-मन्धोऽन्यस्यात्रभच्यो न दोषः।

यम:--

स्तके तु कुलस्यार्ज न दीर्ष मनुरब्रवीत्॥

श्रगीचे निवन्ते लगीचकालोत्पन्नपापचयार्थं किञ्चिदवश्यं देयम्।

सम्बत्तः-

दशाहात्तु परं सम्यक् विप्रोऽधीयीत धर्मावित्। दशनञ्च विधिना देयमश्रभात्तारकं हि तत्॥

# श्रय बालायशीचम्।

क्रमीपुराणे--

श्रन्तर्रं याचे बालस्य यदि स्थान्मरणं पितुः।

मातुत्र मूनकं तत् स्थात् पिता त्वस्थ्र्य एव च ॥

जननाशीचकालाभ्यन्तरे यदि बालस्य मरणं भवति तदामातापित्रोर्जननाशीचापगमेन श्रुद्धिः, तत् स्वजात्युक्तं जननाशीचं
न तु मरणाशीचिमत्यर्थः। फलन्त्वशीचसङ्करे ज्ञेयम्॥

तथाच ब्रह्नमनुः—

दशाहाभ्यन्तरे बाले प्रमीते तस्य बान्धवै:।

शावाशीचं न कर्त्तव्यं जनाशीचं विधीयते॥ इति।
श्रस्थश्यस्य यावदशीचं पिताप्यङ्गास्थश्यलयुक्तः स्थात्। मातुरङ्गा-स्थश्यलं स्थितमेव।

तथा परास्तर:-

श्रन्तः स्तवे चेदीत्थानादाश्रीचं स्तकवत्॥ श्रस्यार्थः-जननाशीचमध्ये यदि बाली मियेत तदा श्रा उत्थानात् श्रशीचकालपर्यन्तं स्तकवदङ्गासुश्यलयुक्तमशीचमित्यर्थः।

न च ग्रा उत्थानाह्यमदिनपर्थन्तं मातुरेव सर्व्ववर्णानामङ्गा-स्थ्रश्वलयुक्तमशीचमन्धेषां सद्यःशीचिमिति शुडिविवेकव्यास्थानं युक्तम्।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - स्त्याभीवम्।

अन्तर्दशाहे बालस्य यदि स्थान्मरणं पितु:। मातुश्व स्तृतकं तत् स्थात् पिता त्वस्थस्य एव च॥

द्वित क्रमीपुराणवचनविरोधेन तदेववाक्यतया उत्थानपदस्य स्वाशीचान्तार्थत्वं मातापित्रोः स्वजात्युक्ताशीचस्यैव युक्तत्वात्।

श्रतः शूद्रसूतिकाया मासाशीचं सिद्धं एतच हारलताकार-सत्युच्चय-वलभद्रादीनां प्रामाणिकानां सम्मतम्।

एतसिमनेव विषये सिपण्डानामगीचाभावमाह ग्रहः-

वालस्वन्तरभाहि तु प्रेतत्वं यदि गच्छति। सद्य एव विश्विः स्यानाशीचं नैव सूतकम्॥

श्रगीचं मरणाशीचं स्तकं जननाशीचम्। किन्त्वत्र स्नानं पाकस्थालीत्यागश्च। चत्रविट्शूद्रास्थामेषेव व्यवस्था विशेषवचना-भावात्। स्तजाते तु विशेषाश्ववणात् सम्पूर्णं जननाशीचमेव सर्वेषां सिपण्डानामिति।

तथाच मिताचराष्ट्रतपारस्तर:—

गर्भे यदि विपत्तिः स्याद् दशाहं सूतकं भवेत्॥

अभीचकालादृ बं षणासपर्यन्तं बालमरणे किञ्चिद्गुणहीनानां सिपण्डानां सद्यः भीचं षणासादृ विविषय्यन्तं बालमरणे किञ्चिद्गुणहीनानां सिपण्डानामकरात्रम्। विवषिद्र विवष्टि सिवष्टे सिवष

#### याज्ञवल्का:---

श्रादन्तजनानः सद्य श्राचूड़ानेशिको स्नृता। विरावमाव्रतादेशाइशरावमतः परम्॥

दन्तजनादि कालोपलचणम्।

श्रजातदन्तो मासैर्बा स्तः षड्भिर्गतो बहिः। वस्ताद्येभूषितं क्तला निचिपत्तन्तु काष्ठवत्॥ इति वचने श्रजातदन्तो वा षड्भिर्मासैर्गतो वा इत्यभिधानात् षग्मासकालपरत्वम्।

तथा चोपनिषद् दन्तजना सप्तमे मासीति।
तथा—जनिद्ववािषेके विप्रे सते गुिं कि निश्वकी।
दत्यभिधाय—

निव्चत्तचूड्के विग्ने निराचाच्छु द्विरिष्यते। द्व्यभिधानात् चूड़ाकालस्य त्वतीयवर्षीपलचकता एतलाइचर्यात् व्रतस्यापि गर्भाष्टमकालोपलचकत्वम्। यथा याच्चवल्काः—

गर्भाष्टमिऽष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनयनिमिति।
दशाहादूईं षण्मासपर्य्यन्तं बालमरणे निर्मुणयोमीतापित्रोरिकरात्रं
षण्मासादूईं दिवर्षपर्यन्तं बालमरणे मातापित्रोस्त्रिराचम्।
तथा कूर्मपुराणम्—

अजातदन्त मर्णे पित्रोरेका हमिष्यते।

<sup>•</sup> क पुस्तके—आहम्तजनगत्। ं क ख पुस्तकहये—अहम्तजात—।

दन्तजाते विरावं स्थात् यदि स्थातां तु निर्मुणी ॥ अत्यन्तनिर्मुणसपिण्डानामध्येवम् ।

क्सीपुराणे—

श्रदन्तजन्ममरणं सम्भवेद्यदि सत्तमाः।
एकां हञ्च सपिण्डानां यदि तेऽत्यन्तिनगुणाः॥
पैठीनसिः—

श्रक्ततचूड़ानां विरावम्। सगुणसिपण्डानां तु दिवर्ष-पर्य्यन्तं सद्यःशीचम्।

श्रङ्गलिखिती—

बाले चातीते सद्यःशीचं सगुणानामातिवर्षात्। सगुणयोत्तु मातापितोः षणमासपर्थन्तं सद्यःशीचम्। वर्षदय-पर्थन्तमेकरात्रम्।

थारस्तर:-

चित्रिय-वैश्वयोविशेषमाह मिहिराः—
जनित्रवर्षके विशे सते शिहिस्तु नैशिकी।
दाहेन चित्रिये शिहि स्तिभिवेंश्वे सते तथा॥
नित्तत्त्त्रचूड़के विशे निराताच्छुहिरिष्यते।
तथैव चित्रये षड्भिवेंश्वे नवभिरेव च॥
एतच्च गर्भाष्टमपर्थन्तमतः परं स्त्रजात्युकं सर्वेषाम्।

अद्विवर्षे प्रते मातापित्रीरशीचमेकराचम्।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - एकरात्रम्।

#### यथा ऋषगृङ्गः--

यत्र विपाणामगीचं संप्रदिश्वते।
तव शुद्धे द्वादशाहः षणव चववैश्ययोः॥
अतःपरन्तु सर्वेषां खजात्युतं विनिर्दिशेत्॥

श्रूद्रे त्वयं विशेष: तिंश्रद्रातादूईं षरमासपर्यन्तं बालमश्रेरे चिरातम्।

तथा व्यक्ताशीचानुहत्ती शक्क:--

श्चनूढ़ानान्तु कन्यानां तथा वै शूद्रजमानाम्॥ अनूढ़ानां कन्यानां वाग्दत्तानामिति स्वाशीचे वस्थामः। शूद्रजमानामजातदन्तानामित्यर्थः।

षण्मासादूईं दिवर्षपर्थन्तं श्रूद्रमरणे पञ्चाहमशीचं दिवर्षादूईं षड्वर्षपर्थन्तं द्वादशाहमशीचम्। षड्वर्षीपरि श्रूद्रमरणे मासाशीचमाह—

#### श्रद्धिरा:--

शूद्रे विवर्षान्यूने तु सते शुद्धितु पश्चिमः। अत जर्द्वं सते शूद्रे द्वादशाहो विधीयते॥ षड्वर्षान्तमतीतो यः शूद्रः संस्वियते यदि। मासिकन्तु भवेच्छोचिमत्याङ्गिरसभाषितम्॥

विवर्षी वर्त्तमान हतीयवर्षस्तसादूनी समाप्त दिवर्ष द्रत्यर्थः।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके—स्टतानां कन्यकानान्तु।

यच-

अनुपनीतो विप्रस्तु राजा चैवाधनुर्पहात्। अग्रहीतप्रतोदस्तु वैश्यः श्रूद्रस्ववस्तयुक्॥ स्त्रियते यत्र तत्र स्यादशीचं त्राहमेव च। हिजनानामयं कालस्त्रयाणान्तु षड़ाब्दिकः॥ पञ्चाब्दिकस्तु श्रूद्राणां स्वजात्युक्तमतःपरम्॥

द्रित ब्रह्मपुराणवचने त्रयाणां हिजातीनां हिवर्षीपरि षड् वर्षपर्यन्तं त्रिराताभिधानं तहेदाग्निमतां सगुणानामेव। अतएव उपनयनात् परमेव धनुःप्रतोदयोर्ग्रहणविधानादुपनयनकालो-ऽपि षड्वर्षात्परम् सगुणानां त्रयाणां हिजातीनां युक्त द्रित ध्येयम्।

एवं शूद्रस्यापि यत्पञ्चाब्दपर्थन्तं विराचाभिधानं तदपि— विंग्रहिनानि शूद्रस्य तदहें न्यायवक्तिनः॥

दति याज्ञवल्कातीक्तपञ्चदशाहाशौचि-सच्छूद्रपरमेवेति। सच्छूद्रासु
यदया दिजातिश्रयुषा-पञ्चमहायज्ञादि-शूद्रविहितिक्रियावन्तः।
एवंविधानां पञ्चदशाहाशौचिनां सच्छूद्राणामपि षोड्शवषीपरि
यन्द्रभार्थश्द्रमरणे मासाशौचमाह शङ्कः—

अनूढ़भायाः शूद्रस्तु षो इशात् वसरात् परम्।
सत्यं समधिगच्छेतु समासं तस्य च बान्धवाः॥
श्रुद्धं समधिगच्छिन्ति नात्र कार्या विचारणा॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - समवगच्छेत्।

न च शूद्रमात्रस्थैव षड्वषीपरि जढ़भार्थमरणे मासाशीचं षोड्शवर्षपर्थन्तमनृढ़भार्थमरणे हादशाहं तदुपरि मासाशीच-मिति शङ्कवचनस्थार्थे इति तीरभुक्तीयमतमुपादेयम्।

ऋष्यशृङ्गाङ्गियां षड्वषीपरि सामान्येन मासाभी चस्य विहितत्वात्। असादुत्तरीत्या सम्भवति गत्यन्तरे तद्वनस्य विषयसङ्गोचे प्रमाणाभावाच ।

अनुद्भार्थिविशेषणखरसेन षोड्शवसारात् पूर्वे तसारणे दादशाहकत्यनया शङ्कवचनस्य स्वार्थहान्यस्वार्थकत्यनादोष-प्रसङ्गाच द्रत्यसं बहुना।

वर्षद्वयाभ्यन्तरे कुमारस्य कन्यायाश्च मरणे भूमी खननं क्षां स्थापितव्यं न कदाचिष्रेतिक्रया अग्निदाहश्च कार्यः।

#### याज्ञवल्काः--

जनिद्वधें निखनेन कुर्यादुदकं ततः॥

उदकमुपलचणं श्राद्वादिकमपि न कार्थम्। यदि तु हिवर्षी-भ्यन्तरे मोहादिना दाहः क्षतस्तदा मातापित्रोः सपिण्डानाञ्च निरानं ब्राह्मणस्य, एकादशाहं चनियाणां, द्वादशाहं वैश्वानां, विंशतिरातं श्रुद्वाणामशीचम्।

#### तथाचादिपुराणम्—

अनतीति विषेतु प्रेती यहापि दहाते।
अतिमो हा भिभूते स देशधर्मीण माईवात्॥
अशीचं ब्राह्मणानान्तु चिराचं तत्र विद्यते।
राज्ञामेकादश्रक्षेव वैश्यानां द्वादशाहिकम्॥
अपि विंशतिरात्रेण श्रूद्राणान्तु भवेत् क्रमात्।

अत च पिण्डोदकदानं कार्थम्— जातदन्तस्य वा कुर्युर्नािक वापि क्षते सति॥

इति सनुवचनात्।

# अय स्वाशीचम्।

# श्रादिपुराणम्—

श्राजकानस्य चूड़ान्तं यत्न कन्या विपद्यते।
सद्यःशीचं भवेत्तत्न सर्व्यवर्णेषु नित्यशः॥
ततो वाग्दानपर्यन्तं यावदेका हमेव हि।
श्रातःपरं प्रवृद्धानां तिरात्निमिति निश्रयः।
वाक्प्रदाने क्वते तत्न ज्ञेयं चोभयतस्त्राहम्॥
पितुर्व्यरस्य च ततो दत्तानां भर्तुरेव हि।
स्वजात्युक्तमशीचं स्थात् स्तके स्तकेऽपि वा॥

## ऋखार्थः—

जननदिवसाइषेद्वयपर्थन्तं कन्यामरणे सिपण्डानां सदाःशीचं नित्यशः सगुणलिनगुँणलेऽपीत्यर्थः, वत्सरद्वयोपरि वाग्दानपर्थन्तं सिपण्डानामेकान्दम् श्रतःपरं श्रक्ततवाग्दानावस्थातः
परं प्रवृद्धानां वाग्दानेन प्राप्ताधिकाररूपाणां त्रान्तं श्रधिकरूपं
व्यक्तीकरोति वाक्पदान इति वाग्दाने क्रतेऽक्रतपाणिग्रहसंस्काराणां भर्त्तृपचे पित्रपचे च तिरातं विवाहिन दत्तानां मरणे
भर्त्तृपच एवाशीचं स्रजात्युक्तं नतु पित्रकुले इति।

#### तथाच विष्णुः—

स्त्रीणां विवाह: संस्कार: संस्क्रतासु स्त्रीषु नाशीचं पित्रकुले इति।

#### एवञ्च ---

जलुष्टायाभिक्याय वराय सहयाय वै।

ग्रप्तामिय तां तसी कन्यां दद्याद्यथाविधि॥

इति मनुना-ग्रप्ताप्तकालाया ग्रिय विवाहिविधानात्। कदाचि
हालावस्थायां पाणिग्रहणे सित संस्कारानन्तरं पित्रकुले ग्रग्रीचाभावात् भन्तृकुल एव सम्पूर्णाग्रीचमेवेति ध्येयम्॥

यत तु वाग्दानं न स्थात् तत्र विवाहपर्यन्तमेकाहमशीचम्। कूभीपुराणे—

> स्त्रीणामसंस्त्रतानान्तु वाक्प्रदानात् परं सदा। सपिण्डानां विरातं स्थात् संस्कारे भक्तरेव हि॥ श्रहस्वदत्तकन्यानामशीचं मरणे स्मृतम्॥

#### याज्ञवल्काः-

श्रहस्वदत्तका बालेषु च विशोधनम्॥ श्रतएव—

दत्तानां चाप्यदत्तानां कन्यानां कुरुते पिता।
चतुर्थेऽइनि तास्तेषां कुर्व्वीरन् सुसमाहिताः॥
इति वचने दत्तानामूढ़ानां अदत्तानां वाग्दत्तानां चतुर्थेऽइनि
पिता अधिकारी आडं कुर्य्यादिति-आडविवेके हारलतायाञ्च
व्याख्यातम्। अतएव प्रवृद्धानां विराव्यमिति केषाञ्चिदज्ञानां
हियमेव।

न च वाग्दानस्य कालपरत्वं दातुरिच्छाधीनत्वेन वाग्दान-कालनियमाभावांत्। एवञ्च यदा वाग्दत्ता वा दत्ता वा कन्या कर्माधिकारिणी स्थात् तदा विरावाशीचं क्रत्वा चतुर्थेऽइनि पित्री: कम्म कुर्यात्।

श्रकतवाग्दाना तु एकरात्रमशीचं काला परेऽहिन माता-पित्रोः कर्म-कुर्यात्।

तथा ऋषयुङ्गः—

अपुत्रस्य तु या पुत्री सापि पिण्डप्रदा भवेत्। तस्य पिण्डान् दग्रैतान् वा एकाहेन च निर्व्वपेत्॥ दृति हारलताकारः।

कमानिधिकारिण्यास्वदत्ताया वा कन्यायाः पित्रमात्रमरणे "यस्य यावदगीचं तिम्ममृते तस्य तावत्" इति न्यायात् मात्रबन्धी गुरी-मित्रे इति जावालवचनाच गुरुत्वेनैकरात्रमिति।

केचित्तु—

शावाशीचं चिरातं स्थान्महागुरुनिपातने।
दुहितॄणान्तु दत्तानां सर्व्ववर्णेष्वयं विधिः॥
दति वचनं पठित्वा व्यवस्थापयन्ति। तदमूलं। पाणिग्रहणानन्तरं
दत्तायाः पित्रोभेहागुरुत्वाभावात् समूलत्वेऽपि वाग्दत्ताविषयः
भिति।

श्रव च—

जननाशीचमध्ये जातस्तायां बालायां सिपख्डवत् पितुरिप सद्यःशीचमाजन्मनस्तु चूड़ान्तिमिति वचने श्राजन्मन दृखु-पादानादिति केचित्।

#### प्राचीनासु —

याजनानसु चूड़ान्तं यत कन्या विषदाते॥
इति वचने याजनान इत्यस्य ज्ञातिपरत्वेनैवोपपत्तेः येन केनापिलिङ्गेन संख्या कालेन वावश्यकं निर्देशः कर्त्तव्य इति लिङ्गे
संख्या कालः स्वतन्त्विमिति न्यायेन यन्तिईशाहे बालस्य इति कूर्यापुराणे पुंलिङ्गिनिर्देशस्याकिञ्चिलारत्वात्—

श्रनः स्तने चेदोत्यानादाशीचं स्तकवदिति पारस्तरवचनेन सामान्योपदेशाच श्रशीचमध्ये कन्यामरणे पुचमरणवित्यतुरङ्गा-स्थश्यत्वयुक्त ग्रेषदिनव्यापकमशीचम्। मातुस्तु सर्व्वयैव मासेन स्त्रीजननीमिति पैठीनसिवचनानासिनैव श्रुडिः। श्रन्यथा पित्ट-वसातुरपि सद्यःशौचं स्यादिति वदन्ति।

वलुतलु-पितुर्व्वरस्य चेति वच्चमाणोपसंहारादाजन्मनलु चूड़ान्तमित्यपि पित्रपरिमति युक्तमुत्पस्थामः।

सृतजातायान्तु बालायां विशेषात्रवणात् सर्व्वषामेव सम्पूर्णन्तु जननाशीचम्।

निर्गुणस्य सोदरस्नातुर्विशेषमाह क्रुमीपुराणे व्यास:— श्रादन्तात् सोदरे सद्य श्राचूड़ादेकरात्रकम् । श्राप्रदानान्तिरातं स्थाइश्ररात्रमतः परम्॥

अतः परं पतिकुले विवाहात् परिमायधः। विवाहेन दत्तायाः वान्यायाः पित्रप्रधानग्रहे यदि प्रसवमर्णे स्थातां तदा भावा-दीनामेकरात्रं मातापित्रीस्त्रिरात्रम्।

### तथाचादिपुराणम् —

दत्ता नारो पितुर्गेहे स्वियते स्रयतेऽथवा। स्वमशीचं चरेत् सम्यक् पृथक् स्थानव्यवस्थिता॥ तह्यवर्गस्वेकेन शुध्येत्तु जनकस्विभि:॥

पृथक्षाने व्यवस्थिता पितुरप्रधानग्रहे प्रसवे खमगीचं भर्तृ-सम्बन्धगीचं नार्थंव चरेत् नतु पित्रादिः। िक्यत दलस्थ यथायोग्यमन्वयः।

पितुः प्रधानग्रहे तु प्रसवमर्णे बस्ववर्गस्यैकराचं पितुस्तिरात्रं बस्ववर्गः सहवासी स्वाद्य-स्वाद्यपुत-पित्वव्यादिः। जनकपदेन जनन्यपि प्राष्ट्या जनककर्तृत्वाविशेषात्। हारलताश्रु द्विविकयो-रप्ययमेव खरसः। वाचस्यतिमित्रोऽपि प्रथक्स्याने स्वं ज्ञाति-रिवाचरेत् न पिचादिरिति व्याचस्यो। स्वं स्वकुलं भर्त्तृकुलमेविति क्वाचरेत् न विचादिरिति व्याचस्यो। स्वं स्वकुलं भर्त्तृकुलमेविति क्वाचरेत् न विचादिरिति व्याचस्यो। स्वं स्वकुलं भर्त्तृकुलमेविति क्वाचरेत्

तथाच कल्पतरु लिखितं व्यासवचनम्—

दत्ता नारी पितुर्गेहे प्रधाने स्यते यदा। स्वियते वा तदा तस्याः पिता श्रध्येस्निभिहिनैः॥ मनुः—

विवाहितापि चेत् कन्या मियते पित्वविद्यानि ।
तस्यास्तिरात्राच्छुदान्ति बान्धवा नात्र संग्रयः ॥
ग्रन स्त्राग्रोचिक ग्रादिपुराणे सर्व्ववर्णेष्विति यवणात् ग्रूट्रस्यापि
बाह्मणतुत्वैव व्यवस्था ।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके-त्राहाशीचे।

# अथ विदेशस्थाशीचम्।

वृहस्पति:—

अन्यदेशसृतं ज्ञाति श्रुत्वा पुत्रस्य जना च। अनिगते दशाहे तु शेषाहोभिविश्रद्धाति॥

तथा विष्णुः—

शुला देशान्तरस्थो जननमर्णे श्रशीचशेषेण श्रहेरत् । जननाशीचकाले व्यतीते यदि श्रूयते तदा सपिण्डानामश्रीचाभाव एव।

यथा देवल:—

नाशीचं प्रसवस्थास्ति व्यतीतेषु दिनेष्वपि॥

श्रतेव पितुः प्रतजनाश्रवणे सचेलस्नानमात्रमाह मनुः—

निर्हशं ज्ञातिमरणं श्रत्वा पुत्रस्य जन्म च।

सवासा जलमाप्नुत्य श्रद्धो भवति मानवः॥

निर्देशं ज्ञातिमरणिमत्यशीचाभावपरम्। अशीचकालातिक्रमे संवत्सरमध्ये सिपण्डमरण्यवणे विरावं संवत्सरोपरि तु स्नान-माचम्।

तथा मनु:--

श्रतिक्रान्ते दशाहे तु विरावमश्रचिभवेत्। संवत्सरे व्यतीते तु सृष्टवाषो विश्वध्यति॥ दशाह दति संपूर्णाशीचोपलचणम्।

<sup>॰</sup> क प्रस्तवे खला देशानरस्थे - शुद्धिः।

श्रव तु प्रथमसंवत्सरोपरि पित्यमात्मरणश्रवणे एकाहमाह देवल:—

श्रवाहः सु व्यतीतेषु ज्ञातिश्चेच्छूयते सतः।
तत्र विगत्रमाश्रचं भवेत् संवत्सरान्तरे॥
जिद्धं संवत्सरादाद्याह्वन्धुश्चेच्छूयते सतः।
भवेदेकाहमेवात्र तच्च संन्यासिनां न तु॥
वस्प्रमीता पिता चैव स्तीणां च पतिरेव च॥

आद्यादिति विशेषणात् दितीयसंवसरोपित् तु स्नानमाचेण श्रुडिः। संवसरमध्ये सिपण्डमरण्यवणे चतुःपञ्चाचाशीचिनोः पिचिणी-माच गोतमः—

श्रुत्वाक्षचोर्ट्वं दशस्याः पिच्चणीं, व्याप्याशीचं कुर्थादिति शेषः । त्राहाशीचिनां पिच्चित्वशीचिनाच एकाहमाह-विश्वः—

श्रतीते श्रग्नीचे संवत्सरान्ते एकरातं । श्रन्ते मध्य इत्यर्थः। श्रव कश्चिद्देदाग्निनिबन्धनत्राहाग्रीच—ब्राह्मणविषयमेवेदं विष्णुवचनं समानोदकव्याघ्रादिहतादीनान्तु न्राह्मशीचिना— सग्नीचबह्दि:श्रवणेऽपि त्ररहाग्रीचमेव विशेषवचनाभावादित्याह।

तदशु इं विशिष्ट त्रा हाशी चिपर त्वे प्रमाणाभावात् विनि-

<sup>\*</sup> ग पुस्तके च्यात्। † क पुस्तके एकरातेण।

गमनाविरहेण विश्ववचनस्य सक्तलत्राहाभी चिपरत्वात्। अभीच-बह्धि: अवणे सर्वत्वेवाभीचन्नासस्य दर्भनात् समानोदकादि-स्यलेऽपि तथैव न्याय्यताच न्नासं प्रति स्वाभीचदिवातिक्रमस्यैव कारणताच ।

तथा एकाहाशीचिनां सद्यःशीचमाह गीतमः—

बालदेशान्तरितप्रव्रजितानां सद्यःशीचम्। यव तहिने सती न श्रूयते तहेशान्तरम्।

> विगतन्तु विदेशस्यं शृख्यायो ह्यानिहेशम्। यच्छेषं दशरावस्य तावदेवाश्वचिभेवेत्॥ इति मनुवचनादव—

शुद्धिविवेक:---

दशाहादूईं षण्मासपर्थन्तं विरात्रं षण्मासादूईं नवममास-पर्यन्तं गोतमोक्तं पिच्छशीचं तदूईं संवत्सरपर्यन्तं विष्णूक्त-मेकाहमिति। तक्मन्स-

> श्रवाहः सु व्यतीतेषु श्रातिश्रक्यूयते सतः। तत्र विरावमाश्रचं भवेतांवत्सरान्तरे॥

द्रित देवलेन संवत्सरं व्याप्यैव विराविधानात्। श्रुता चोर्डं दशम्याः पचिणीमिति गोतमेन-श्रतीतिऽशीचे एक-राविमिति विश्रुना च श्रशीचानन्तरमेव पचिख्येकाच्योविधा-

<sup>\*</sup> ग पुरतके च्याचा इः खतीतेषु बन्धः -।

नाच, तस्मादुत्तैव हारलताकारादिसस्मता व्यवस्था साधीयसीति। वर्णचतुष्टयस्यैव व्यवस्था विश्रेषायहणात्।

यथा ग्रङ्घः--

अतीते स्तके स्वे स्व निरामं स्यादशीचकम्। संवतारे व्यतीते तु सद्यःशीचं विधीयते॥

स्वे स्वे द्रित वीपा वर्णचतुष्टयन्याप्तार्था। स्तकपदं मरणा-शीचपरं नाशीचं प्रसवस्यास्तीति पूर्व्वीत्तदेवलवचनाच ।

## अधाशीचसङ्गरः।

## क्मीपुराणे—

यदि स्थात् स्तिके स्तिकृतके वा स्तिभवित्। श्रीषेणैव भवेच्छुडिरहः श्रेषे हिराव्रकम्॥ मरणोत्पत्तियोगे तु मरणाच्छुडिरिष्यते॥

श्रस्यार्थः—सिपण्डजननाशीचमध्ये अपरिसान् सिपण्डजनने पूर्व्ध-जननाशीचश्रेषेण श्रुडिः। सिपण्डमरणाशीचद्दयेऽप्येवम्। एतच्च नवमिदनपर्यन्तम्। दश्रमदिने तु समानजातीयसम्पूर्णा-शीचद्दयसिवपति दश्रमदिनादिधिकेन दिनद्दयेन श्रुडिः। मरण-दश्रद्दशेषे जनने सित न दिनद्दयेन किन्तु मरणेनेव श्रुडिरित्याद्द सर्णोत्पत्तियोगित्विति।

#### तथा विषाु:--

जनने यद्यपरं जननं भवति तदा पूर्व्वेण श्रुडि:। रानिश्रेषे दिनहयेन प्रभाते दिनवयेण मरणाशीचे ज्ञातिमरणेऽप्येवम्।

राविशेषे दिनद्दयेनीत श्रद्धः शेषे दिरावकिमित्यस्य समानार्थम्। श्रव राविशेषशब्दः सर्ववर्णानामशीचान्तदिनपरः।
रावीणामशीचाहोराचाणां शेषेऽहोराव द्रव्यर्थः। प्रभाते एकादश्दिनस्यारुणोदयवेलायां स्र्योदयात्पूर्वं समानाशीचपाते दश्मदिनवयेण श्रद्धः। एतच संपूर्णाशीचद्दयसिपात एव वोद्वयम्
नलसंपूर्णाशीचद्दयेऽपि—

बीधायनसूचे—अथ यदि दशराचाः सन्निपतेपुराद्यं दशराच-

मगौचमानवमाहिवसादित्यव दग्ररावपदश्रवणादानवमादित्युत्त-लाच।

एवञ्च जननान्तरे जनने मरणान्तरे अवह हिमदशीचा-भ्यन्तरे च ममानजातीयाशीचे मित राविशेषे दिनहयेन प्रभाते च दिनचयेण इति प्रवत्तेत एव।

अत नवमदिनाभ्यन्तरे उत्पत्तस्थाशीचस्य दशमदिने अवणे ऽिष पूर्व्वणेव शिविनेतु दिनद्वयं वर्षते दशरात्राः सित्रपतियुरिति बौधायनवचने यदि स्थात् स्त्रत्वे स्तिरिति कूभीपुराणवचने चाशीचान्तरोत्पत्तरेव विहितलात् नतु अवणस्य अवणपरले लच्चणाप्रसङ्गात्।

समानकालव्यापि-सपिण्डजननाशीचसपिण्डमरणाशीचयोः सिवपाते मरणाशीचेन श्रिष्ठः।

मरणोत्पत्तियोगे तु मरणाच्छु दिश्यते।

द्ति क्सीपुराणवचनात्।

# अयाघबिबिमदशौचम्।

सिवण्डमरणाश्रीचकालभागद्योपरि पित्तमात्तमरणं स्तियाय भर्तृमरणं सिवण्डजनन-स्तकन्याजननयोरश्रीचकालभागदयोपरि स्तपुत्रजननाश्रीचं भवित तदा तेनैव परभाविनाऽघद्वद्विमदश्रीचेन श्रुद्धिः। श्रवद्वद्विमज्जननमरणसिवपाते तु सर्व्वथा मरणेनैव श्रुद्धिः।

एतत् सर्वे व्यक्तमाच् त्रादिपुराणे व्यास:—

श्रायं भागहयं यावत् स्तकस्य तु स्तके। हितीये पतिते चाद्यात् स्तकात् श्रिडिरिष्यते ॥ श्रित जिद्वे हितीयानु स्तकाच श्रिचः स्मृतः। एवमेव विचार्यं स्थात् स्तके स्तकान्तरे॥ स्तकस्थान्तरे यच स्तकं प्रतिपद्यते। स्तकस्थान्तरे वाय स्तकं यच विद्यते॥ स्तस्थान्तरे वाय स्तकं यच विद्यते॥ स्तस्थान्तरे भवेच्छुिडः सर्व्ववर्णेषु नित्यशः॥

सथाच गडः-

परतः परतः शुद्धिरघद्यद्वी विधीयते।

स्याचेत्पञ्चतमादज्ञः पूर्वेणैव विश्वध्यति॥

संपिण्डजननात् खकन्याजननाच खपुत्रजननस्याङ्गास्प्रथ्यत्व-वत्त्वेनाघव्यद्विमत्त्वम्। तथा सपिण्डमरणात् पित्यमात्त्रमरणस्य स्तियासु पितमरणस्य तेषां महागुरुत्वेनाघव्यद्विमत्त्वम्। परतः श्रेषार्डेऽघव्यद्विमदाशीचे सति परतः पराश्रीचादघव्यद्विमत एव उपदेगात् [क्षतदभावे बाधनस्यैव बाधितत्वात् यथा युग्मोत्पत्ती पूर्वस्य मर्गाऽनुजजमनिबस्यनमग्रीचमव्याइतिमिति प्राचीना-चारोऽपीद्य एव।

मृतस्य मातापित्रोस्त मृतस्यैव बालस्य जननाभीचेनैव श्रुडि:-तयोरेवाङ्गास्प्रश्यत्वयुक्तजननाभीचिवधानात्। श्रुत्वेव यदि मरणा-भीचं स्यात् तदानेनैव मरणाभीचेन श्रुडि:। मातुश्च स्तकं तत् स्यादिति कूर्भपुराणवचनेन—

दशाहाभ्यन्तरे बाले प्रमीते तस्य बान्धवैः। शावाशीचं न कर्त्तव्यं जन्माशीचं विधीयते॥

द्ति ब्रह्मानुवचनेन बालमरणस्य जमाशीचलप्रतिपादनात् मरणाशीचस्याङ्गास्यस्थलवन्त्रेन स्नानशान्त्यादिप्रयत्नापनेयत्वेन च ततोऽपि गुरुलाच । (?)]

अय यदि रात्रिशेषे दिनदयेनीत बर्डितेऽशीचेऽशीचान्तरं स्थात् तदा बर्डितेनैव पूर्व्वाशीचेन श्रुडि:, दितीयाशीचेन पूर्वा-शीचस्य बर्डितलेन गुरुलेन--

स्तके च समुत्पने दितीये समुपस्थिते।
दितीये नास्ति दोषस्तु प्रथमेनैव शुध्यति॥
इति यमवचने दितीयाशीचस्य स्वातन्त्रग्रामावप्रतिप्रादनाच।
अन्यथा प्रक्रताशीचान्तत्वाभावात् श्य्यादानव्वषीत्सर्गदिकं न

<sup>\*</sup> क पुस्तके - [ ] चिद्भितांशोऽधिकः।

एवच समानाशी चह्यसिवपात पूर्व्वाशी चस्य शेषा हैं मध्या-शी चस्य पूर्व्वा हैं श्वह हिमदशी चे सित मध्याशी चस्य वा धित लेना ल्य-कालव्या पिलात् पूर्व्वाशी चस्यैव बलवत्त्रया परतः परतः शहर-रिति व्यवतिष्ठत एव।

एवच पूर्विशीचाचाने तनाध्यपतितस्य पराशीचस्य जातस्य शिषेऽतीतपूर्वाशीचचाने सति पराशीचेनैव शुद्धिः—अतीतस्य यथाकाले ज्ञानाभावादनिमित्ततया बाधकत्वाभावात्।

श्रव च सङ्कराशीचे सर्व्ववर्णेषु नित्यश इति श्रादिपुराण-वचनश्रवणात् विशेषवचनाभावाच श्रूद्रस्यापि ब्राह्मणतुत्यैव व्यवस्था।

# अथ गभसावाशीचम्।

### श्रादिपुराणे—

षणासाभ्यन्तरं यावत् गर्भस्रावो भवेदादि।
तदा माससमस्तासां दिवसैः श्रुद्धिरिष्यते॥
त्रत जद्धे खजात्युत्तमशीचं तासु विद्यते।
सद्यःशीचं सिपण्डानां गर्भस्य पतने सित्॥

तासामिति—बहुवचनं वर्णचतुष्टयस्तीणां ग्रहणम्। षणमास-पर्यन्तं गर्भस्नावे स्तीणामेवाशीचं न पुंसाम्। सप्तमाष्टममासीयगर्भे जातस्ते स्तजाते वा स्तीणां सम्पूर्णाशीचं सिपण्डानां सद्यःशीचं श्रायन्तिन्गुणसिपण्डानामेकरातं यथिष्टाचरणशीलानां तिरातम्। तथा क्र्मेंपुराणि—

श्रव्वाक् षणासतः स्तीणां यदि स्वाद् गर्भसंस्वदः।
तदा माससमैस्तासामशीचं दिवसः स्कृतम्॥
श्रत जड्डन्तु पतने सीणां स्वाद्यरात्रकम्।
सद्यःशीचं सिपण्डानां गर्भस्तावाच वा ततः॥
गर्भसुक्षतावद्दोरातं सिपण्डेऽत्यन्तिनिर्गुणे।
यथेष्टाचरणे ज्ञाती तिरातिमिति निश्चयः १ ॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तने च्युतौ । मूलपुस्तने च्युतात्।

<sup>🕇</sup> ग पुस्तके-निर्णयः।

श्रत जहीं षण्मासादूहीं दशराविमिति खजात्युक्ताशीचोप-लचणं सिपण्डानां षण्मासादूहीं सदाःशीचिधानात् षण्मासात् पूर्व्वमशीचाभाव एव ।

जातमृते मृतजाते वा कुलस्य विराव्यमिति हारीतवचनमपि सप्तमाष्ट्रममासीयगभपाते यथेष्टाचरणशीलज्ञातिविषयम्।

यथेष्टाचरणगीलसु सर्व्वागित्वे सर्विविक्रियित्वे सित विह्नित-कमानुष्टानगीलः।

यदा तु सप्तमाष्टममासीयो गर्भः पतितो दैववशाज्जीवित तदा सिपण्डानामपि सम्पूर्णाशीचम्। द्वितीयादिदिने सृते तु पूर्वित्तवालायशीचिवषयत्वेन मातापित्वोरङ्गास्यश्वत्वयुत्तं सम्पूर्णा-शीचं सिपण्डानान्तु सदाःशीचमेव।

प्रथमदिने जातस्ते तु पितुरिष सद्यः श्रीचम् — स्त्रीणान्तु पिततो गर्भः सद्योजातो स्तोऽथवा । वस्राद्यभूषितं छत्वा निस्तिपेत्तन्तु काष्ठवत् ॥ खिनत्वा शनकैर्भूमी सद्यः श्रीचं विधीयते ।

इत्यादिपुराणवचने सद्योजातस्तस्य सद्यःशीचिवधानात्।
मातुः पूर्व्योत्तक्षभपुराणवचनात् सम्पूर्णमेव। श्रत्यन्तिनिर्गुणसिपिण्डानामेकरातं यथेष्टाचरणानां तिराचिमत्यपि प्रथमदिनसतिषये बोडव्यम्।

हितीयमासे विशेषमाह मरीचि:—
गर्भसुत्यां यथामासमचिरे तूत्तमे त्रयः।
राजन्ये च चतूराचं च वैश्ये पञ्चाहमेव च॥

अष्टाहेन तु श्र्द्रस्य श्रु दिशा प्रकीर्त्तिता।
अस्यार्थ:—गर्भसुत्यां यथामासमिति पूर्व्वे लिखितादिपुराणवचन
समानविषयम्। अचिरे दितीयमासीये गर्भसुते उत्तमे ब्राह्मणजाती त्रयो दिवसा अशीचकालः। चित्रये चतुर्दिनं वैश्ये पञ्चदिनं
श्रूद्रस्थाष्टी दिवसाः।

यदच माससंख्येयदिवसातिरिक्तमेकराचं ब्राह्मणस्य, दिराचं चित्रयस्य, त्रिराचं वैश्वस्य, षड्राचं श्रुद्रस्येत्युक्तं तहैविपत्र-कर्माधिकाराध्यम्। एतदपि दितीयमासात् प्रसृति षण्मासपर्यन्तं माससंख्यदिनातिरिक्तं यथावर्णमेकरात्रादिकं दैविपत्रयक्तीधि-काराधं बोद्यम्।

प्रथममासे तु गर्भनिर्णयाभावेन रजोऽविश्रेषत्वात् रजस्ता-वत् शुद्धिः।

अतएव हारीत:-

गर्भपतने स्त्रीणां विराचं साधीयो रजोऽविशेषत्वादिति। अय पतितगर्भस्य प्रतिपत्तिमाइ आदिपुराणे—

स्तीणां तु पितितो गर्भः सद्योजातो स्तोऽयवा।
यजातदन्तो मासैक्वा स्तः षित्रगैतैक्वेहः॥
वस्ताद्यभूषितं क्रत्वा निचिपेत्तन्तु काष्ठवत्।
खनित्वा यनकैभूमौ सद्यःशीचं विधीयते॥

स्त्रीणां सप्तमाष्टममासीयः पतितो गर्भी स्तजातो जीवजातो वा सद्यएव स्तः-अनुत्पन्नद्नो वा षण्मासाभ्यन्तरे स्तः षरमासैगतिर्वा सप्तममासादी सतस्तं भूमी निचिष्य सद्यः शीचं वर्त्तव्यमिति।

एतच षग्मासात् परं सद्यः शीचं सगुणानामेविति बालाद्य-शीचे उक्तमेव।

ग्रत प्रसङ्गात् रजखलाशु डिनिरूप्यते।

रजखला चोपरते रजिस चतुर्यदिने खामिनिमित्तं शुडा दैविपत्रतक्षीणि तु पञ्चमदिन एव।

मनु:---

रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्ती रजस्तला। साध्वी शुद्रा स्यादित्यर्थः। चतुर्यदिने तु स्नानम्॥ हारीतः—

हस्तेऽत्रती मृत्यये वा निशायां चितियायिनी।
रजस्वला चतुर्थेऽक्कि साला शुडिमवाप्यात्॥
उपरत इति विशेषणात् रजःस्थिती चतुर्थदिनेऽपि न शुडेत्यर्थः।
श्रिक्ताः—

साध्वाचारा न तावत् स्ती रजो यावत् प्रवर्त्तते। हत्ते रजिस साध्वी श्रमा ग्रहकर्माणि चैन्द्रिये॥ हत्ते श्रतीते ऐन्द्रिये मैथुने।

श्रातातप:--

भर्तुः शुडा चतुर्थेऽक्ति अशुडा दैवपैचयोः। दैवे कसीणि पैत्रे च पञ्चमेऽहनि शुध्यति॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - गस्या स्ती।

भर्त्तदृष्टार्थकमीणि स्पर्भने च ग्राडा न तु मैथुने।
तासामाद्याश्वतस्त्रश्च निन्दितेकादशी च या।
इति मनुवचनेन निषिडल्वात्।

तथा मिताचरालिखितमितवचनम्—

रजस्वला यदि स्नाता पुनरेव रजस्वला।
श्रष्टादश्रदिनादव्वागश्रचित्वं न विद्यते॥
एकोनविंश्रतेरव्वागेकाहं स्वात्ततो हाहम्।
विंशप्रसृत्वारेषु विरावसश्चिभवेत्॥ इति॥

वसिष्ठः—

रजखला विरात्रमधः श्रयीत नापु स्नायात् न दिवा खप्यात् नागिं सृशेत् नापि जघन्यजं न मासमश्रीयात् न ग्रहं निरीचेत न हसेत् न किश्चिदाचरेत्।

अपु निमज्जेरत्यर्थः। जघन्यजः शूद्रः, यहः सूर्यादिः। न किञ्चित् दैवकार्यं लेपनादिग्रहकार्यमपि सर्वं नाचरेदित्यर्थः। अङ्गिराः---

श्रातुरा तु यदा नारी रजसा मिलनीकता।
चतुर्थेऽहिन संप्राप्ते ताच्च स्पृष्टा ह्यनातुरा॥
दशैकादशवारान् वा स्नानं कुर्य्यात् पुनःपुनः।
एवं तस्या विश्विद्धः स्थात् परिवर्त्तितवाससः॥
रजस्वला तु या नारी श्रन्थोन्यसुपसंस्थ्रयेत्।
सवर्णे त्वेकरात्रेण दिरात्रमसवर्णके॥
उत्तमवर्णस्थ्रें तु स्नानमात्रम्।

विष्णु:—

अधिकवणां रजस्तलां सुष्टा सालाऽश्रीयात्।

मनु:--

रजखला तु संस्पृष्टा खाहिजस्बूकवायसै:।
निराहारा भवेत्तावत् यावत् कालेन ग्रध्यति॥
हहस्पति:—

पिततान्त्यखपाकेन संस्पृष्टा तु रजखला।
प्रथमेऽक्ति विरावं स्थाद् दितीये दाहमाचरेत्॥
यहोरावं तिरीये तु चतुर्थं नक्तमेव च॥

# अय सिपाडायशीचम्।

बृह्स्यति:--

दगाहिन सिपण्डासु ग्रध्यन्ति प्रेतस्तके॥ विरावेण सक्तव्यासु स्नाव्या ग्रध्यन्ति गोवजाः॥ प्रेतस्तके इति मर्गो जनने चेत्यर्थः—

एतच याद्रशवयस्त्रसिप्णस्मरणे सम्पूर्णशीचं ताद्रशवयस्त-स्यैव समानोदकस्य मरणे विराचं विधीयते तेन बालमरणा-श्रीचं समानोदकानां नास्ति विशेषवचनाभावात्। तथा व्याघादि-इतेषु समानोदकानामपि विराचं स्रविशेषेण बहस्यतिना विरावा-भिधानात् यथा — व्याघादिहतानां मातुलादीनां पिच्चाय-श्रीचमेव विशेषाभावादिति।

सपिण्डतोक्ता मत्स्यपुराणे—

लेपभाजश्रत्थाद्याः पित्राद्याः पिग्छभागिनः। पिग्छदः सप्तमस्तेषां सापिग्छंर साप्तपौरूषम्॥

लेपभाज इत्यादिना हेतुसुपन्यस्य फलमाह तेषामिति तेषां सिप्छानां पिण्डलेपदस्य पिण्डलेपभागिनां ससन्ततीनां षणाच्च सापिण्डंग्र साप्तपीक्षं परस्परिनष्याद्यतया सप्तस् पुक्षेष्ववस्थितम्। ग्रतेकपिण्डस्वधानामिति वच्चमाणसुमन्तुवचनात् ससन्ततित्व-लाभः।

अयमर्थ:--पिण्डः पिण्डलेपसम्बन्धः तेन सह वर्त्तमानाः

सिपिण्डाः। स च सम्बन्धः साचात् परम्परयापि। तेषां सप्तानाः पिण्डलेपदात्वभोतृत्वसम्बन्धः साचात् सन्ततीनान्तु पिण्डलेपयोत्तुत्वसम्बन्धः परम्परयेति। लेपसम्बन्धात् पिण्डोऽपि पार्वणपिण्ड एव सोऽपि खगोत्रजानामेव न तु मातामहादीनां पिचाद्या इत्यभिधानात् लेपसाहचर्याच। अतएव प्रङ्कलिखिती—

सिपण्डता तु सर्व्वेषां गोततः साप्तपीरुषी।
पिण्डचोदकदानच शीचं चैव तदानुगम्॥
सर्वेषां वर्णानां गोततो गोतैको सतीत्यर्थः, तान् पुरुषान्
आ समन्तादनुगच्छतीत्यर्थः।

एवच्च ब्रह्मपितामहिष्य यो भाता तेन तसन्तिभिच सह सापिण्ड्याभावः पिण्डलेपसम्बन्धाभावादिति।

ततश्च—गोत्नेको सित साचात्परम्परया वा पार्वणिपण्डलेप-सम्बन्धात्रयत्वं सिपण्डलचणं सम्पन्नम्। श्रत्रयवा गोत्रेको सित तुल्यसम्प्रदानकपार्व्वणिपण्डलेपसम्बन्धात्रयत्वं सापिण्डाम्।

तुत्व्यसम्प्रदानकानां पिण्डलेपानां सम्बन्धस्थात्र्ययास्त्रयो भवन्ति सम्प्रदानं दाता यदपेच्या सम्प्रदानस्य तुत्व्यता सोऽपीति।

श्रव भातुरभावे तुल्यसम्प्रदानकपितामहादिपिण्डसम्बन्धा-पेच्या पितापि सपिण्डो भवतीति। सपित्वकाणां बालादीनान्तु योग्यतया सापिण्डंग्रं योग्यता च ताद्यपिण्डलेपसम्बन्धाश्रयत्वेन वेदबोधितत्विमिति।

<sup>\*</sup> मूजपुस्तके - अथवाकत्योक्तलच्यं नोह्मिखितम्।

एवच साप्तपीरुषिमिति यदुत्तं तदुपलचणं पित्रादीनां षट्-पुरुषाणां मध्ये एकस्य जीविले पिततप्रव्रज्ञितले वा पार्ळ्ण हिन् याद्योः पिण्डलेषसम्बन्धादष्टमपुरुषपर्य्यन्तं सापिण्डंग्रं मन्तव्यस्। द्योजीविले पिततप्रव्रज्ञितले वा नवमपुरुषपर्य्यन्तं सापिण्ड्ग्रम्। तथा पिट्टपितामहप्रपितामहानां तथाणां जीविलेऽपि नवम-पुरुषपर्यन्तमेव न तु दशमस्य पितिर पितामहे प्रिवतामहे च जीवित नैव कुर्यादिति विश्वाना याद्यनिषधात्तस्य लेपभोकृत्वा-भावात् किन्तु तथाणां मध्ये एकस्य भाविनि मरणे पश्चात्रवसस्य लेपभोकृत्वयोग्यतासद्वावात्रवसपर्यन्तमेविति।

यदा तु पित्रादीनां षणां मध्ये त्रयः पिततप्रव्रजिता प्रक्र-मेण जीवन्तो भवन्ति तदा दशमपुरुषपर्थन्तं सापिण्डंग तस्य सेप-सम्बन्धात्रयत्वात्।

एवञ्च—चतुःपञ्चादीनां पिततप्रव्रज्ञितत्वे दशमादूषे पुर-षेव्वपि सापिण्डाप्रसन्ती तिविषेधमाह सुमन्तः—

ब्राह्मणानामेकपिण्डस्वधानामाद्यमात् सपिण्डताविच्छिति भवति।

चसार्थः — ब्राह्मणानामित्युपन्नचणं एकस्य पिण्डेषु पिण्डलेपेषु स्वधासस्वस्थे दानसम्बस्थे येषां तेषां स्वमादाय दशमपुरूष-मविधं क्वता तत्पुरूषेषु सिपण्डताधमीविच्छेदः तेषु सिपण्डता नास्तीत्यर्थः किन्तु तमादाय तत्परेष्वेव सिपण्डतेति दशम-पुरूषपर्यन्तमेव पिण्डलेपभागित्वं तत्पूर्वेषान्तु तन्नास्तीति दश्चितम्। एवच्च लेपभाजञ्चतुर्थाद्या दृत्युपण्डचणं मन्तव्यम्।

यत्तु--

सिपण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते। समानोदकभावस जनानास्रोरवेदने॥

इति मनुवचनम्।

तस्यायमधी:—श्रात्मानं विहाय सप्तमे श्रात्मनोऽष्टम इति। लेप-भागिभ्य जर्षं यावदमुकनाम्नोऽस्माकं पुरुषादयं जात इति विशेषतः सामान्यतो वा श्रयमस्मत्कुले जात इति सार्य्यते तावत् समानोदकता। जन्मनाम्नोरवेदने श्रज्ञाने तु समानोदकभावोः निवर्त्तते निष्ठत्तसमानोदकभावासु केवलं गोत्रजाः। तथा ब्रह्मपुराणे—

सर्वेषामेव वर्णानां विश्वेया साप्तपौरुषी।
सिपण्डता ततः पश्चात् समानोदकधमाता॥
ततः कालवशात्तव विस्मृतेर्जन्मनामिभः।
समानोदकसंज्ञाऽपि तावन्मावा विनय्यति॥
जङ्गनान्तु पतिवत् सापिण्डंग्र पतिकुल एव--

एकतं सा गता यस्माचरमन्त्राइतिव्रतैः।
इति हारलतादिवचनात् सिपण्डोकरणे पार्व्वणिपण्डलेपसङ्गावाच।
पित्वकुलेषु सिपण्डतानिव्यक्तिरसगोव्यतादिति।

कन्यानान्तु नैपुरुषिकं सापिण्डऽमाहादिपुराणे—

सिपण्डता तु कन्यानां सवर्णानां विपीक्षी॥ सिपण्डने पार्वणिपण्डलेपदाढलयोग्यतया सत्यिप साप्तपीक्षिके साधिण्डेर वचनात् पुक्षवयादूईं सिपण्डकार्यकरत्वं नास्तीति। वसिष्ठ:-

सिपण्डता तु सप्तमपुरुषं स्थादु विज्ञायते। अप्रतानां स्त्रीणां विपीरुषम्॥

अप्रत्तानामिववाहितानां तेन पित्विपितामहप्रिपितामहेभ्य जर्डे सापिण्डाकार्थ्वाभावात् कन्याया जनने मरणे च सिपण्डोक्त-मग्रीचं नास्ति एवं तेषामिप जननमरणे न कन्यायाः सिपण्डोक्त-मग्रीचं एवं कन्यायाः प्रिपितामहभ्याता तकन्तितिभिद्य सह सापिण्डाकार्थ्वाभावात् समानोदककार्थ्यम्।

एवमधस्तनपुरुषत्रय एव सापिण्ड्यात् भ्रातुः प्रपौत्रादधी-जातानां समानीदककार्यमेविति ध्येयम्। यत्तु—

श्रात्तानां तथा स्त्रीणां सापिण्डंग्रं साप्तपीरुषम्।
प्रत्तानां भक्तृंसापिण्डंग्रं प्राह्न देवः पितामहः॥
इति रुद्धरेण लिखितं तत्वापि "सापिण्ड्यन्तु तिपीरुषं" इत्येव
पाठः प्रागुत्तादिपुराणादिवचनैकवाक्यताव्यात्। श्रन्थथा पूर्व्वार्डं
विफलं स्थात् पुत्तादीनामपि तथात्वात्।

तथापि साप्तपौरूषिमिति पाठे यद्याग्रहस्तदा यासां पतित-प्रव्रजितास्त्रयः पित्रादयस्तद्विषयं वचनिमदं मन्तव्यम्।

## अय प्रकृतमनुसरामः।

क्संपुराणे-

मातामहानां मरणे तिरात्रं स्थादशीचकम्।
एकोदकानां मरणे सूतकं चैतदेव हि॥
पित्यभगिनीसुत-मात्यभगिनीसुत-भागिनेयेषु सृतेषु पिच्चिण्यशीचम्।

तथा व्यास:--

पिचाणी योनिसम्बन्धे बान्धवेषु सतेषु चं । एकरातं समुद्दिष्टं गुरी सब्रह्मचारिणि॥

आगामिदिवायुक्तवर्तमानाहोरात्रं पित्तणी। गुक्रतोपाध्यायो वेदाङ्गव्याख्याता तिसान् सते शिष्यस्यैकरातम्। खग्रहे खत्रुखश्चरयोर्भरणे तिरातम्।

खग्टहमधिकात्य कूम्पपुराणे—

विरातं खत्रुमरणे खग्ररे तावदेव हि॥ भिन्नस्थानसृते लेकरात्रम्।

विष्णु:—

त्राचार्य-पत्नी-प्रतोपाध्यायमातुलख्यूख्युख्यसहाध्यायि शिथे-ष्वतीतेष्वेकरातेण।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके तथैवच।

उपनीय साङ्गवदाध्यापक श्राचार्थस्तस्य पत्नां पुते च सते खग्रर्थे ग्यालके शिष्यो वदैकदेश-वदाङ्गाध्येता। मात्रष्वस्र-पित्रष्वसमर्णे एकराचं तसमानत्वात् तयोः पत्युश्चैकरात्रम्।

दौहिने सते विरानं श्रोविये विद्याचारसम्पने भिनकुलजे एकवासे सते विरावम्।

तथा यम:--

मातुले पिचिणी ज्ञेया तत्पुत्ने चैकरात्रकम्। दीहिचेच विरातं स्थात् श्रोविये खग्रहे सते॥

मनु:--

मातुले पिचणों राचिं शिष्यित्वग्वास्ववेषु च। शिष्योऽच अध्यापितसकलवेदः।

यत्त-

गुरः करोति श्रिष्याणां पिण्डिनिर्व्वपणं सदा।

काला तत् पैद्धकां शीचं खजातिविहितच्च यत्॥

इति ब्रह्मपुराणवचनं तत् सकलकमाधिकारिगुरुविषयम्।

ध्यालके एकरावमाह अङ्गिरा:-

एकरात्रमधीचं हि खालके च तथा विदम्। जामातिर सतै चैकरावं यिस्मकृते च तथा॥

यस्य यावद्यस्मिन् सते तस्य तावदशीचिमिति न्यायेन खशुर-तुल्यवावगमात्। एवच पिल्डबस्-माल्डबस्-मातुलेषु मातुः सपत्न-स्नाति च उपाध्याये जामातिर खग्रहे सते विरावम्। क्मापुराण —

तिरातमसिपण्डेषु खग्छहे संस्थितेषु च ॥
तथाच एकराताशीचिनां पचिष्यशीचिनाञ्च प्रधानग्छहमर्णे
विराचमाह भविष्येऽपि—

माताम हे तथातीते चैकरा चा यशी चिनाम्। मरणं स्थायदा गेहे प्रधाने च नग्हं चरेत्॥

मनु:-

यथोनिये लहः कत्समनूचाने तथा गुरी ॥
यथोनिये यसम्बन्धिब्राह्मणे स्वग्रहे मृते द्रत्यर्थः। यनूचाने साङ्गवेदाध्येतिर एकग्रामस्थे एकरावम्। यथवायस्य राज्ञोऽधिकारे वसितः
तिस्रवयोविये मृते उपाध्यायपुवपब्रोय मरणे सज्योतिरशोचम्।
सज्योतिस्तु दिवा चेन्मरणं दिवामाचं रावी चेद्राविमावम्।
यादिपुराणे—

प्रेत राजिन श्रमज्योति यस्य स्याहिषये स्थिति:।
जपाध्यायमुते चैव तत्पत्नगां चैतदेव हि॥
श्रोतियन्तपे खेकरात्रं—जावाल:—

मात्रबन्धी गुरौ मित्रे मण्डलाधिपतावहः॥

याच्चवत्क्राः —

गुर्वन्तेवास्यनूचानमातुलश्रोतियेषु च।
किवासराजनि प्रेते तदहः शुडिकारणम्॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - स द्यस्तु।

र्ग ग प्रस्तके - अनौरसेषु प्रवेषु भार्याख्यातासु च। इत्यधिकः पाठः।

श्रन्चानः साङ्गवेदाध्येत्रमातः श्रोतियस् वेदाध्यापको दश्यकर्भ-संस्कृतः एतयोरेकग्रामस्ययोरिति पूर्व्वमुक्तम्। सजातीया-नौरसपुत्राणां मरणे सङ्गृहीताया भार्थायाः सजातीयापक्षष्ट-जातीयायाः प्रसवमरणे च तिरातम्।

उल्लुष्टजातीयायास्तु स्तिया श्रयक्षष्टजातिगमने महापात-किल्वेनाशीचाभावः सजातीयोत्क्षष्टजातीयान्यपुरुषसङ्गताया भार्यायाः प्रसवमर्णे च श्राचार्यमर्णे च तिरातम्। य उपनीय साङ्गवेदमध्यापयति स श्राचार्यः।

विरावानुहत्ती विष्णुपुराणम्—

श्रनीरसेषु पुत्रेषु जातेषु च सतेषु च। परपूर्वीसु भार्यासु प्रस्तासु स्तासु च॥

तथा हारीत:--

परपूर्वीस भाधास प्रतेषु कतनेषु च। विरावं स्थात्तथाचार्थे भाष्टीस्वन्यगतास च॥ श्राचार्थेपुत्रपत्नगञ्ज श्रहोरातसुदाहृतम्॥

शिष्ये सतीर्थे विराविमिति बीधायनवचनात् शिष्यमरणे गुरो-स्तिरातं शिष्योऽत य उपनीय साङ्गवेदमध्यापितः। वेदसङा-ध्यायि-वेदाङ्गसङ्घाध्यायि-शिष्ययोरेकस्मिन् सृतेऽपरस्थैकरात्रश्च। प्रथममन्यस्य दत्ता विवाहितेनैव जनितपुता पुत्रसहिता यदान्यमा-श्यिता अन्येनापि जनितपुता तदा द्वयोरिप पुत्रयोः प्रसवमरणे च

<sup>\*</sup> गपुक्तके - आचार्यपुते।

हितीयपुत्रिपितुस्तिरात्रमधीचं तत्मिपिण्डानामेकरात्रम्। भिन्न-पित्वकयोस्त दयोरेकमात्रजातयोः प्रसर्वे मरणे च मात्रजात्युक्त-मगीचम्।

तथाचादिपुराणे—

आदावन्यस्य दत्तायां नदाचित् पुत्रयोहियोः।

पितुस्तत तिरानं स्यादेनरातं सपिण्डिनाम्॥

एकमाता हयोर्य्यत पितरी हो च कुत्रचित्।

तयोः स्यात् स्तकादैक्यं स्तकाच परस्परम्॥

पुष्पविवाहितायासु प्रसवे मरणे च सम्पूर्णभौचं पैशाचरूपविहितविवाहितत्वात्।

तथाच-

पैशाचः वन्यवाच्छलादिति॥

श्रत्यन्तिसिधे भिन्नकुनजिऽपि सते एकरात्रम्। मात्रबन्धी गुरी भित्र इति जावानवचनात्।

> मातुर्मातुः खसुः पुत्रा मातुः पितुःखसुः सुताः । मातुर्मातुलपुत्राय विज्ञेया मात्रवास्थवाः ॥

तुल्यन्यायात् पित्वबसुष्वप्येकरातम्।

पितुर्मातु: खसु: प्रवा: पितु: पितु:खसु: सुता: । पितुर्मातुलपुत्राय विज्ञेया पित्रबास्थवा: ॥

श्रथ स्नेहेन वा सपिण्डिहजदहनवहने श्रशीचिग्छहे श्रयनाद्यकर्णे एकराचम्। श्रशीचिग्छहवासे श्रवभचणरहितस्य दहन-वहनकर्त्तु- स्तिरात्रमगीवम्। मातुराप्तबान्धवानां मातुलादीनां दहनवहने त्रशीचिग्रहवासाभावेऽपि तिरातम्। दहनवहनाभावेऽपि कामतः सक्तदशीच्यवभचणे त्रशीचिजात्युक्तमेवाशीचम्।

मनु: -

श्रमिष्डं दिजं प्रेतं विष्रो निष्टत्य बन्धवत्। विश्वध्यति विरात्रेण मातुराप्तांश्व बान्धवान्॥ यदावमत्ति तेषान्तु दशाहेनैव श्रध्यति। श्रनदववमक्रैव न चेत्तस्मिन् ग्टहे वसेत्॥

बसुवत् सेहेनेत्यर्थः। अदृष्टबुड्या तु स्नानमात्नं वच्यते। ग्रह-वासाभावे एकराचिधानात् विश्वध्यति तिराचेणेति ग्रह्वासे बोडव्यम्।

एवमूढ़ाया दुहितु: स्नेहेन दहनवहनादिकारिण: पितु-रप्येकरात्राभीचिमिति ध्येयम्।

क्रियापुराणे—

यस्तेषामत्रमत्राति सक्तदेवापि कामतः।
तद्शीचे निवृत्तेऽसी स्नानं कता विश्वध्यति॥

श्रापदि तु वहनादिकां कावा कामतोऽश्री चन्नभन्नणे विरावमाह कूर्मपुराणे—

यद्यसमित्त तेषान्त तिरावेण ततः ग्राचिः। इति। ग्रनापद्यापदि वाऽकामतोऽशीच्यवभचणे यावदश्राति तावदेवा-शीचम्।

#### अङ्गिरा:--

प्रेतानमस्पिण्डस्य यावदश्रात्यकामतः। तावन्यहान्यशीचं स्याद्पिण्डानां कथञ्चन॥ अपिण्डानामस्पिण्डानाम्।

## कूमापुराण-

यावत्तदन्नमत्राति दुभिचीपहतो नरः। तावन्यहान्यशौचं स्यात् प्रायश्चित्तं ततःपरम्॥

एवचोलृष्टजातेरशीचिनो यावदद्धं कामतो सुङ्को तावदेवा-शीचं श्रकामतो दोषाभाव दति ध्येयम्।

नित्यात्रदायिनां सङ्कल्यात्रदायिनाञ्चामात्रभच्या न दोषः। पक्षात्रभच्या तु विरात्रमश्रीचम्। दुग्धपानञ्च विराचं प्राय-श्चित्तम्।

### कूर्यपुराणे—

श्रवसत्रप्रवृत्तानामाममत्रमगहितम्।
भुक्का पक्कात्रमेतेषां तिरातन्तु पयः पिवेत्॥
श्रशीचिना सह श्रयनोपवेश्वनेनालिङ्गनाङ्गसम्बाह्ननादिषु कामतः
सदैव क्रियमाणिषु श्रशीचितुल्यमशीचं श्रकामतः स्नानमेकरातञ्च।
क्रियगणे—

यस्तैः सहामनं कुर्याच्छ्यनादीनि चैव हि। बान्धवो वा परो वापि स दशाहेन श्रध्यति॥ श्रदृष्टबुद्धा दिजदहनवहने सद्यःशीचं प्टतप्राशनञ्च।

### यादिपुराणे—

श्रनाथं ब्राह्मणं दीनं दम्बा च धनविज्ञितम्। स्नात्वा संप्राय्य तु ष्टतं श्रध्यन्ति ब्राह्मणादयः॥

#### पराशर:--

अनाथं ब्राह्मणं दीनं ये वहन्ति दिजातय:। पदे पदे फलं तेषां यज्ञतुत्यं न संग्रय: ॥ जलावगाहनात्तेषां सद्य: भीचं विधीयते॥

यद्यत्कष्टजातिरपक्षष्टजातेः शवस्यापक्षष्टजातिर्वा उक्षृष्टजाते-र्धनलोभादद्दनादिकं करोति तदा प्रेतजात्युक्तमशौचम्।

ब्राह्मणस्य तु शूद्रशवदाहे शूद्रतुत्यमशीचम्। अशीचीत्तरकाले उपवासतयच्च पच्चगव्यपानं प्रायिक्तम्।

### श्रादिपुराणे -

योऽसवर्णन्तु मृत्येन नीत्वा चैव दहेन्नरः। अशीचन्तु भवेत्तस्य प्रेतजातिसमं तदा॥

#### तथा—

न ब्राह्मणो दहेच्छूद्रं मित्रं वाप्यन्यमेव वा।

मोहाइन्धा ततः स्नाला स्पृष्टाग्निं प्राणयेद्ष्टतम्॥

उपवासरतः पश्चात् विराव्रेण विश्वध्यति॥

पश्चात् प्रेतजात्युकाशीचात् पश्चादित्यर्थः।

<sup>\*</sup> मूलपुस्तको - पदे पदे यज्ञफलमा सुपूर्व्यातिभन्ति ते।

#### मरीचि:-

श्रूशवातुगमने विरावं ब्राह्मणे स्मृतम्।
रोदने बान्धवैस्तस्य दाहे च तुल्यमेव च ॥
श्रूद्रवान्धवैः सह रोदने विरावमशीचिमत्यस्थिसञ्चयनात् पूर्वं
बोद्रव्यं वत्त्यमाणवचनात्।
श्रवातुगमने ब्राह्मणस्याशीचमाह—
क्र्मीपुराणे—

प्रेतीभूतं दिजं विप्रो योऽनुगच्छित कामतः।
स्रात्वा सचेलः स्प्रष्टाग्निं घृतं प्राप्य विश्वध्यति॥
एकाहात् चित्रये ग्रुडिवैंग्ये च स्याह्यहिन तु।
श्रूद्रे दिनचयं प्रोत्तं प्राणायामग्रतं पुनः॥
यदि प्रमादादिप श्रूद्रग्रवानुगमनं स्यात्तदा सचेलस्नानादिना
श्रुडिः।

#### याज्ञवल्काः--

ब्राह्मण्नानुगन्तव्यो न तु शूद्रः कथञ्चनः ।
श्रुगम्याभिति स्नाला स्पृष्टाग्निं घत्रभुक् श्रुचिः ॥
श्रेषार्षे प्रमादिवषयम् । श्रुभसीत्युष्टृतजलस्नानिषेधार्थम् ।
स्पर्भ विनानुगमने शूद्रो नत्नेन श्रुध्यति ।
दित वचनात्—
शूद्राणां सजातीयश्रवानुगमने एकरात्रम् ।

<sup>\*</sup> ग पुस्तको - न म्यूट्रो न द्विजः काचित्।

#### वसिष्ठ:--

मानुषास्यि सिग्धं स्पृष्टा विरावमशीचं असिग्धे लेकरावम्। एतचापक्षष्टजातीयास्थिसप्रविषयम्।

सजातीयस्य उत्कष्टजातीयस्य वा स्पर्धे मनः—
नारं स्पृष्टास्य सस्नेहं साला विप्रो विश्वध्यति।
श्राचस्यैव तु निःस्नेहं गामालभ्याकमीस्य वा॥

श्रस्थिसञ्चयनाभ्यन्तरे सजातीयप्रेतवान्धवैः सह रोदने सचेल-स्नानाच्छुिः। श्रतः परमाचमनात्।

अस्थिसञ्चयनाभ्यन्तरे श्द्रप्रेतबान्धवैः सह रोदने ब्राह्मणस्य सचेलस्नानात् स्थ्यत्वमशीचन्तु तिरातं अस्थिसञ्चयनादूर्धं सचेल-स्नानञ्च।

चत्रविट्शूद्राणान्तु ब्राह्मणप्रेतबास्ववैः सह रोदने श्रस्थि-सञ्चयनाभ्यन्तरे सचेलस्नानं ततः परं स्नानमात्रमिति।

शूद्रप्रेतस्य तु रोदनरहितविलापमाने एकरात्रम्। श्रादिपुराणे—

अनस्थिसचिते वस्थित् रीति तद्दान्धविद्दिजः।
तस्य स्नानाइवेच्छ् दिस्ततस्वाचमनचिरत्॥
अनस्थिसचये विप्रो रीति चेत् चलवैष्ययोः।
ततः स्नातः सचेलन्तु दितीयेऽइनि ग्रध्यति॥
अनस्थिसचिते गूद्रे ब्राह्मणो रीति चेज्जडः।
ततः स्नातः सचेलन्तु ग्रध्यते दिवसैस्तिभः॥

श्रस्थिसञ्चयनादूर्डमहोरात्राच्छ् चिभवेत्। सचेलसानमन्येषामकतेऽप्यस्थिसञ्चये। कते च नेवलं स्नानं चत्रविद्शुद्रजन्मनाम्॥

#### पारस्कर:--

श्रद्रस्य बान्धवै: साईं क्रात्वा तु परिदेवनम्। वर्ज्ञयेत्तदहोरातं दानं खाध्यायकर्मा च॥ श्रथ क्रियाहीनादीनां नित्यमाश्रचमाह—

#### दत्त:--

श्रम्नाला चाप्यहुला च क्ष्मुङ्तेऽदला च यसु वै।
एवंविधस्य विषय स्तकं समुदाहृतम्॥
व्याधितस्य कदर्यस्य ऋण्यस्तस्य सर्वदा।
क्रियाहीनस्य मूर्षस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः॥
व्यमनामक्तिचत्तस्य पराधीनस्य नित्यशः।
श्रुताभ्यासकिहीनस्य भस्मान्तं सूतकं भवेत्॥

## कदर्थमा ह—

श्रात्मानं धर्मकात्यञ्च प्रतदारांश्च पीड्यन्।
लोभाद् यः प्रचिनोत्यधं स नदर्य इति स्मृतः॥
ऋणग्रस्तस्य श्रपरिशोधितदैविपत्रश्चणस्य क्रियाहीनस्य नित्यनैमित्तिकक्रियाननुष्ठायिनः स्त्रीजितस्य स्त्रीवचनाद्गुक्निभिर्त्स-

<sup>\*</sup> ग पुस्तके-चाजसा।

ग पुस्तके सर्वस्य।

<sup>‡</sup> ग पुस्तके - श्रद्धात्याग।

तस्य व्यसनासत्तस्य चूतवेश्यादिप्रसत्तस्य एषां सूतकं भस्मान्तं मरणपर्थान्तं भवेदित्यर्थः।

श्रुष्टः--

हीनवर्णा तु या नारी अप्रमादात् प्रसवं व्रजेत्।
प्रसवे मरणे तज्जमशीचं नोपशास्यति॥
श्रद्धागन्तुरिति श्रेषः।
पित्वेश्मनि या नारी रजःपश्यत्यसंस्कृता।
पित्रवेश्मवे मरणे तज्जमशीचं नोपशास्यति॥
पितुरेव श्रेषः।

तथा--

श्रन्यपूर्वी गरहे यस्य भाष्या स्थात्तस्य नित्यशः। श्रशीचं सर्वकार्येषु गेहे भवति सर्वदा॥ गेह दत्यनेन समस्तग्रहकर्मकरी पत्नी यस्तेत्यर्थः।

<sup>\*</sup> ग पुक्तके — हीनवंशा यदा नारी।

<sup>ा</sup> ग पुस्तके - तस्यां स्टतायां नाशीचं कदाचिद्धि।

## अथ सदाःशीचादिः।

यज्ञे कसी कुर्व्वतां ऋित्वजां दी चितानाच तल्मीणि नाशीचम्।
नित्यावदानसम्बद्धत्तानामबदाने नाशीचं, चान्द्रायणादिवतानुष्ठानप्रवत्तानां तदनुष्ठाने नाशीचं, प्रत्यचं गोचिर्णादिदानशीलानां तदाने नाशीचं, कदाचिद्दानकारिणामपि दानप्रवत्तानां
तद्दाने नाशीचं, विवाचे प्रकान्ते वरणे कते तत्कियाधं नाशीचं
यज्ञे दी चितावभचणप्रतियद्दादी नाशीचं, संग्रामे युध्यमानानां
नाशीचं, परचक्रादिभिदेशोपप्रवे ग्रत्यन्तदुर्भिचे ग्रीपसर्गकात्यन्तमरणपीड़ायाच्च नाशीचम्।

यथा याज्ञवल्काः-

ऋितानाञ्च यज्ञे वार्षाण कुर्वताम् । सित-व्रित-ब्रह्मचारि-दात्य-ब्रह्मविदां तथा ॥ दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविप्नवे । ग्रापद्याप च कष्टायां सदाःशीचं विधीयते ॥

दत्त:--

यज्ञे प्रवत्तमाने तु जायते स्त्रियतेऽय वा। पूर्वसङ्गल्पितार्थेषु न दोषस्तव विद्यते॥

<sup>\*</sup> ग पुस्त के — यज्ञियं कर्मा कुर्वताम्। † मूलपुस्त के — यज्ञका वे विवाहे च देशभङ्गे —

वर्त्तमाने विवाहे च देवयागे तथैव च।

ह्रयमाने तथाग्नी च नाशीचं नेव स्तकम् ॥

पूर्व्यसङ्ख्यतेषु पुष्करिष्णादिधर्माकार्यं कर्त्तुं पृथक्कतेषु धनेषु

तदर्थमुपयुज्यमानेषु नाशीचम्।

तथा यस:-

पूर्वसङ्खितार्थे वा तिस्मित्राशीचिमिष्यते ॥

विष्णु:—

नाशीचं देवप्रतिष्ठाविवाहयोः पूर्व्यसमृतयोः ॥ पूर्व्वसमृतयोगवद्ययोग्यिथः।

विवाहयत्त्रयोग्यक्तमोजने क्रियमाणे यद्यशीचं स्थात् तदा श्रीचरिहतक्तलान्तरद्वारेण श्रेषात्रपरिवेषणं कारयेदेवं दातुभीतुष न किष्यदेष:।

भादिपुराणे-

विवाहयत्त्रयोर्भध्ये स्तके सित चान्तरा।
श्रीषमत्रं परेद्देयात् दातृन् भोक्षृंश्व न स्प्रशेत्॥
दोषो न स्पृशेदित्यर्थः। सन्नग्रिमनां सिपण्डजननमर्णे नाशीचम्।
जावालः—

ब्रह्मचारिणि भूपे च यती मिल्पिनि दी चिते। यज्ञे विवाहे सने च स्तकं न कदाचन॥ छन्दोगपरिभिष्टम्—

न त्यजित् स्तवे कर्षा ब्रह्मचारी खकं कचित्॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तवो स्तस्तवो।

प्राजापत्यादिक च्छेषु समस्तेषु नैमित्तिककाम्येषु यागहोमादिषु सम्पूर्णाधं ब्राह्मणा भोजयितव्या दति गरहीतसङ्गल्पस्यान्यकुल-जानां भोजने न दोष:। आडार्थं वरणे क्रते अग्रीचे सति तलाभार्थं निमन्तितेषु च विप्रेषु न दोषः। यथा त्रादिपुराणे—

निर्हते सम्बद्धामादी ब्राह्मणादिषु भोजने। ग्रहीतनियमस्यापि नाशीचं कस्यचिद्भवेत्॥ निमन्तितेषु विप्रेषु प्रारचे याद्यकर्माणि। निमन्त्रणाडि विप्रस्य खाध्याया विरतस्य च॥ देहे पिल्धु तिष्ठत्सु नाशीचं विद्यते क्वचित्॥

क्वचिदपि दाति भोक्ति नाशौचिमत्यर्थः। दातुः खाशौचाज्ञाने भोत्र्य ज्ञाने लोभाद्रोजनेऽशीचं दातृत्यमन्ते प्रायिश्वत्तञ्च। यथा मिताचराष्ट्रतषट् विंशस्निवचनम्

उभाभ्यामपरिज्ञाने सूतकं तु न दोषकत्॥ एकेनापि परिज्ञाते भोत्त्रीषमुपाइरेत्॥ दातुः स्तकं-दाहभोक्नोरेकस्यापि ज्ञाने भोक्तरेव दोषं वहेत् न दातुरित्ययः।

तथा चादिपुराण--

अपि दाल्यहीतोश्व स्तने सतनेऽथवा। अविज्ञाते न दोषः स्यात् आजादिषु कथञ्चन ॥ विज्ञाते भोतारेव स्थात् प्रायश्वित्तादिकां क्रमात्। श्राद्यादिषु भोजन इत्यर्थः। भोतुरवित्युपसंहारात् दात्भोत्नी- रामयोरेव दातुरशीचे श्रविज्ञाते न दोषः उभयोरन्यतरस्य विज्ञाते तु भोक्तुरेव दोषो न तु दातुरित्यर्थः।

एवच तुल्यन्यायात् द्रव्यान्तरप्रतिग्रहेऽपि दातुः खाशीचा-ज्ञाने ग्रहीतुर्ज्ञाने ग्रहीतुरिव दोषः। दातुर्ज्ञाने तु दानविधानाभावः स्थित एव।

एवञ्च प्रतियहीत्रशीचे उभयोरिवज्ञाते न दोषः, दातुरेव विज्ञाने मीहाद्दाने दातुदीषः, यहीतुरेव ज्ञाते लोभात् प्रतियहे यहोतुरेव दोष द्रत्यूह्यम्।

एतेन ज्ञायमानस्यैवाशीचस्य कर्माणां फलाजनकता न तु स्वरूपसत इति दशितम्।

उभयोरिव विज्ञात इति केषाञ्चिद्वाख्यानमयुक्तं वचनान्तर-प्राप्ताशीच्यनभचणदोषमाश्रङ्गेव वचनप्रवृक्तेक्तरार्डवैयर्थात् षट्-चिंश्रमुनिवचनैकवाक्यतावशाच ।

स्नेहादिना भोजने तु तन्मध्येऽशीचे जाते शेषातं त्यक्का पर-जलाचमनेन शुद्धिः i

# ऋादिपुराणे—

भोजनार्डे तु संयुक्ते विग्रैदीतु विपद्यते। यदा कश्चित्तदोच्छिष्टं ग्रेषं त्यक्का समाहित:॥ श्राचम्य परकीयेण जलेन श्रुचयी दिजा:॥

चन्द्रसूर्ययहणे स्नानदानशाहादी रोगाद्यभिभवे शान्तिकर्भणि च नाशीचम्।

# वामनपुराणे--

नित्यस्य कर्मणो हानिः क्षेवलं मृत्युजमानीः।
न तु नैमित्तिकोच्छेदः कर्त्तव्यो हि कथञ्चन॥
नैमित्तिकमागन्तुकनिमित्तोपनिपातिविहितम्।

यतु—

स्तर्वे स्तवे चैव न दोषो राहुदर्शने।
स्नानमातं प्रक्तव्वीत दानश्राद्धविविक्तितम् ॥
इति नामश्र्ववचनं तदमूलमेव।
शिल्पिदासिदासानां स्वकमीणि नाशीचम्।

# श्रादिपुराणे—

शिल्पिनश्चित्रकाराद्याः कभी यत् साधयन्ति ते।
तलभी नान्यो जानाति तस्माच्छुदः स्वकभीणि॥
दास्यो दासाश्च यत् किञ्चित् कुर्वन्त्यपि च लीलया।
तदन्यो न चमः कर्त्तुं तेन ते श्चयः स्मृताः॥

#### मनु:--

राज्ञो माहात्मिक स्थान सदाःशीचं विधीयते।
प्रजानां परिरचार्थमासनञ्चात कारणम्॥
माहात्मिके स्थाने व्यवहारबोधार्थं धमाधिसनाधिरोहेऽशीचा
भाव द्रत्यर्थः।

#### तथा पराशर:--

कारवः शिल्पिनो दासा वैद्यामात्यास्तयैव च ।
राजानो राजसत्याश्व सद्यःशीचाः प्रकीत्तिताः ॥
वैद्यामात्यराजसत्यानामपि अन्यस्य तत्वसीकरणासामर्थे बोडव्यम्।
तथा कार्थ्यवणाद् ब्राह्मणानामिच्छ्यापि अशीचाभावमाह
पितामहः—

राज्ञाञ्च स्तकद्वास्ति व्रतिनां सिवणां तथा। दीचितानाञ्च सर्वेषां यस्य चेच्छन्ति ब्राह्मणाः॥ मनुः—

उदातैराहवे ग्रस्तैः चनधर्भहतस्य तु।
सदाः सन्तिष्ठते यज्ञस्तथा शौचिमिति स्मृतिः॥
चत्रधर्भहतस्य त्रपराष्टुखहतस्य यज्ञोऽग्निष्टोमादिः संतिष्ठते
पुख्येन युच्यते द्रत्यर्थः।
हहस्पतिः—

डिम्बाइवे विद्युता च राज्ञा गोविप्रपालने।
सद्यः श्रीचं इतस्या हुस्त्राहं चान्ये महर्षयः॥
सद्यः श्रीचं त्राहचेति व्यवस्थितविकल्पोऽयम्। डिम्बाइवः
स्वामिशून्यानां परस्परं शस्त्रप्रहारः तन्नाभिमुखहतस्य सद्यःश्रीचं पराङ्मुखहतस्य तिरातं संग्रामेऽपि पराङ्मुखहतस्य
तिरातं कथ्यपवचने वच्चते।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके-नापिताः।

यत सद्यः शीचेनाशीचाभाव उच्चते मरणाभिसन्धाने-नामघातिनामशीचाजनकलेन निणीतस्य विद्युक्तरणस्य साह-चर्यात्। तथा वज्रेण मरणं भवित्यभिसन्धाय सज्जीभूय स्थितस्य मरणे सद्यः शीचाभावो दाहाद्यभावस्य। प्रमादहतस्य तु विरावम्।

यथा याज्ञवल्काः--

महीपतीनां नाशीचं हतानां विद्युता तथा ॥ श्रादिपुराणे—

यगीचं स्थात् त्राइं तेषां वच्चानलहते तथा।
वधार्हापराधे राज्ञा हतस्य सद्यःशीचमगीचाभावः, श्रन्यापराधहतस्य च निराचम्। गोविपरचार्थं शस्त्रेण युध्यमानानामभिसुखहतस्य सद्यःशीचमगीचाभावः। पराङ्सुखहतस्य तिरातं
श्रतेव दण्डेन युध्यमानानामभिसुखहतानामिकरात्रम्।
पराश्यरः—

ब्राह्मणार्थे विपन्नानां दिण्डिनां गोयहेषु च। ब्राह्मवेषु विपन्नानामेकरात्रमशीचकम्॥

त्रव दिण्डनामिति विष्विप सम्बध्यते। संग्रामिऽपि दण्डेन युध्य-मानानां मरणे एकराविमिति। प्राण्त्यागेनापि परोपकाररूप-प्राण्यत्रं कर्त्तुमिच्छतां मरणे सद्य:श्रीचम् ।

<sup>\*</sup> ख पुस्तके - द्वद्यावत् नास्ति।

यम: --

डिम्बागनिहतानाञ्च तथेव प्राणसित्णाम्।
नदीखापददंष्ट्रिभ्यः सद्यःगीचं विधीयते॥
नदादिभ्यो बुडिपूर्वं सतानामित्यर्थः। ग्रनागनिहतसाहचर्यात्
सद्यःगीचपदेनागौचाभाव उच्यते।

# अय सदाःशौचशब्दायी विविच्यते।

तत अशीचाभावः स्नानमात्रापनियाशीचश्चिति द्वयमेव सुनि-वचनेषु तथैव प्रयोगदर्शनात्। तत्र ऋत्विजां दीचितानाश्चेत्यादि याज्ञवल्क्याद्यनेकसुनिवचनात् शीचभावार्थी दिशितः, श्रत च उदकादिक्रियापि नास्तीति।

स्नानमात्रापनेयाशीचायस्तु श्यथा मनुः—

श्रतिकान्ते दशाहे तु विरावमश्रिचभेवेत्। संवत्तरे व्यतीते तु स्पृष्टैवापो विश्वध्यति॥ श्रक्तिवार्थे शङ्कः--

> अतीते स्तके स्वे स्वि विराचं स्यादशीचकम्। संवसरे व्यतीते तु सदाःशीचं विधीयते॥

<sup>\*</sup> ख पुस्तके—यमः।

इति विदेशस्थाशीचे दिशितम्। स्नाला शुध्यन्ति गोचजा इति बहस्पतिवचनश्व।

श्रतएव दत्तेणाशीचस्य दश्विधत्वस्त्रम्। यथा—

सद्यः भीचं तथैवाह स्त्राहयतुरहस्तथा।

षड्दग हादगाहस्त पची मासस्तथैव च॥

मरणानं तथाचान्ये दग पचास्त स्तवे॥ इति।
सानमात्रापनेयागीचे सद्यः भीचे तहिने स्नानमुदकदानं चीरं ग्टह-वस्त्रश्वादिकञ्च कत्वा परिदने वषोत्सर्गश्रयादानाद्येकोहिष्टयाद्वानि कार्याणि न तु तहिने।

स्तकी च समुत्यन्ने चुरकमाणि मैथुने।
धूमोद्रारे तथा वान्ते नित्यकमाण्यपि त्यजेत्॥
इति कालिकापुराणवचनात् चौरानन्तरं कमानिधकारात्।
खो भूते एकी दृष्टं कुथात् इति हारी तवचनात्।

जहीं दशम्या श्रपरेयुस्तच्छा हम् इति वैजवाय गरहावचनात्। श्रशीचान्ता हितीयेऽ क्कि श्रय्यां दया हिलचणाम्॥ इत्यादिमत्यपुराणवचनाच श्रशीचान्त हितीय दिनस्यैव निमित्त-लाच।

तथाऽग्रीचव्यपगम सुस्नात दति विष्णुवचनेऽपि दिनान्तरेऽ-ग्रीचव्यपगमस्य वर्त्तमानलेऽपि पूर्वीपन्यस्तहारीत-वैजवाप-मत्य-पुराणवचनैकवाक्यतयाऽग्रीचान्तदितीयदिनस्थैव निमित्तलाव-गमाच।

#### तथाच--

मित्राणां तदपत्यानां योत्रियाणां गुरोस्तया। भागिनेयसुतानाञ्च सर्व्वषां चापरेऽहिन ॥ याद्यं कार्यन्तु प्रथमे स्नात्वा कृत्वा जलित्याम्॥

द्यादिपुराणवचनं मित्रापत्यादीनामन्येषामप्यनुत्तानां सर्वेषाञ्च सद्यःशीचेऽप्यपरदिने श्राडं विद्धाति।

व्याख्यातच्चेतद्वनं त्राह्वविवेत-ग्रपरेऽहिन यस्य यावदशीच-मुक्तं तस्मादपरिदने द्रव्यर्थः।

# वृदास यठन्ति—

सदाःशीचदिने कुर्यादु इयिण्डान् प्रयत्तः। पुत्तादिराचरेच्छाडमेकोहिष्टं परेऽइनि॥ इति।

एतेन सद्यः श्रीचे तहिन एव आहमित्याधुनिकानां मतं हिय-मेवेति विशेषतो दानकी मुद्यां विचारितमस्माभिरिति । अय प्रक्षतमनुसरामः । बुह्रिपूर्व्वकं नदीशस्त्रादिभिरास्त्रघातिनां नाशीचं नोदकादिक्रियाञ्चाह कागलेयः—

> श्रस्त्रविप्रहतानाञ्च युङ्गिदंष्ट्रिसरीसृपै:। श्रात्मनस्यागिनाञ्चेव याडमेषां न कारयेत्॥

विप्रहतानां ब्राह्मणशापविनष्टानामित्यथः।

# तथा कूर्भपुराणे—

ब्रह्मशापहतानाञ्च नाशीचं नोदक्तिया॥ शस्त्राग्निजलवज्ञादिभिरबुिबपूर्व्वकं दैवान्मरणेश तिरात्मशीचं 'याबादिकञ्चाह—

# आदिषुराणे—

व्यापादयेदयासानं खयं योऽग्नुप्रदकादिभिः।
विचितं तस्य नाग्रीचं नाग्निर्नाप्युदकिष्मया॥
त्रिय किस्त् प्रमादेन िस्यतेऽग्नुदकादिभिः।
त्रियोचं तस्य कर्त्तव्या च जलिक्या॥
ब्रह्मपुराणे—

शृक्षि-दंष्ट्रि-निख-व्याल-विष-विष्न-स्तिया जलै: ।
श्वादरात् परिहर्त्तव्यः कुर्वन् कीड़ां सतस्त यः ॥
नागानां विषियं कुर्वन् दग्धश्वाप्यय विद्युता ।
निग्रहीतः स्वयं राज्ञा चीर्यदोषेण कुत्रचित् ॥
स्तिया परिस्तिया क्रीड़ां कुर्व्वन् परपुरुषेण घातितः श्वाडादी चाशीचे च परिहर्त्तव्य इत्यर्थः ।

शास्त्रानुमत्या बुिं पूर्वे सतानामि प्राहाशीचम् याद्वादिकञ्चाह — हदगार्थः—

> ब्रद्धः श्रीचसृतेर्नुप्तः प्रत्याख्यातिभषक् क्रियः। श्रात्मानं घातयेदास्तु सम्बन्धनश्नादिभिः॥

<sup>\*</sup> ख प्रस्तवे—ित्रिरात्निमिति वच्यते अबुिषपूर्वमिष म्हन्त्रादिभिः क्रोड्रां कुर्वतां स्वतानां नाभौचं नोदक्तिया। इत्यधिकः पाठः।

तस्य विराव्नमाशीचं हितीये लिस्थिमच्यः।

तस्य विराव्नमाशीचं हितीये लिस्थिमच्यः।

ततीये तृदकं कला चतुर्थं याहमिष्यते॥

ज्वलनादिप्रविशे यदि दैवाज्ञीवनं भवेत्तदा पश्चाद्वाविनि मर्णऽिप विराव्नम्।

यथादिपुराणे—

र्द्रशं मरणं येषां जीवितश्चेत् क्वचित्रवेत्।
श्रेमीचं स्थात् चाहं तेषां बज्जानलहते तथा॥
जीवता-मध्येषामक्तत-प्रायश्चित्तानां सर्व्वलोकासंग्टहीतलमाह
यम:—

जलाग्गुहस्थनस्रष्टाः प्रवच्यानग्रनचुताः।

विष-प्रपतन-प्राय-ग्रस्तवात-चुतास्य ये॥

सर्वेते प्रत्यवसिताः सर्वेतोकबहिष्कृताः।

चान्द्रायणेन ग्रध्यन्ति तप्तक्तच्च्रहयेन वा॥

प्रवच्या सन्त्रासः तस्माङ्गष्टाः, अनग्रनं सर्णपर्यन्तं सङ्गल्यिता
हारत्यागः प्रायो सहापयग्रसनम्।

काण्यपः—

अनशनस्तानामश्रानिहतानां अग्निजलप्रविष्टानां स्गुपात-संग्रामदेशान्तरंस्तानां विरावेण श्रुष्ठि:।

शास्त्रानुमत्याऽन्शनस्तानां श्रशनिजलाग्निसगुपात[स्तानां प्रमादादेव] संयामे पराङ्मुखस्तानां देशान्तरस्तानामशीचात्परं श्रवणे विराचेणेत्यर्थः।

क पुस्तके [ ] चिक्कितांशी नास्ति !

तथा--

प्रमादादिप नि:शङ्क श्रस्वकस्माहिधिचोदितः।

शृङ्कि-दंष्ट्रि-निख-व्याल-विष-विद्युज्जलाग्निभः॥

चण्डालैरथवा चारैनिहतो यच क्रत्रचित्।

तस्याभौचादिकं कार्य्यं यस्मान पिततस्तु सः॥

इति ब्रह्मपुराणवचने शृङ्कि दंष्ट्रि निख व्याल विष विद्यु
जलाग्निभः प्रमादात्मतानामगौचस्य कर्त्तव्यलमात्रे विहिते—

सिंहव्याघ्रादिभियेस्तु हतो मृत्युमवाप्नुयात्।

नग्रहाशीचं भवेत्तस्य सर्ववर्णेषु नित्यशः ।। इति व्यासवचनात्—

अग्रीचं स्वात् नग्रहं तेषां वजानलहते तथा। इत्यादिपुराणवचनाच-

प्रमादेन सिंहव्याघ्रादिहतानां विद्युहतानाञ्च नाहाशीचे निणीते जलाग्वादिभिः प्रमादमृतानामपि त्राहाशीचं साह-चर्येण ब्रह्मपुराणवचनस्य नाहाशीचपरत्वादपमृत्युत्वेन तुल्यत्वाच। एतेन सङ्गोचे प्रमाणाभावात् जलादिषु प्रमादमृतानां सम्पूर्णी-शीचिमिति रुद्रधरिखितमञ्जीयम्।

यनु—

जातिकालस्य पार्थक्यमपसृत्यौ न विद्यते। दाहात्परमगीचन्तु कर्त्रव्यं तत्र निश्चितम्॥

<sup>•</sup> ख पुस्तके—तसाच विधिचोदितः। † ख पुस्तके—सर्ववर्णेष्वयं विधिः।

द्ति पठन्ति तदमूलं समूलवेऽपि—

मरणादेव कर्त्तव्यं संयोगो यस्य नाग्निना। दाहादूर्ड्डमशौचन्तु यस्य वैतानिको विधि:॥

इति ग्रङ्कवचनैकवाकातया साग्नेरपमृत्युविषयं वैतानिकमग्नि-होत्रम्। सिंहव्याच्रादिभिः चते क्षते तेनैव चतेन सप्तदिनाभ्यन्तरे मर्गो तिरातं ततः परं सम्पूर्णाशीचम्।

यथा बह्मनु:-

चतेन सियते यसु तस्याशीचं भवेद्धिया। आसप्ताहात्विराचन्तु दशरावमतः परम्।

श्रय व्रात्यानामकतप्रायश्चित्तानां पतितत्वानोदकिष्या। षोड्ग-द्वाविंग्रतिचतुर्विग्रतिवर्षपर्यन्तमक्षतोपनयना ब्राह्मणचनियवैभ्या व्रात्याः।

यथा याज्ञवल्काः—

आषोड्शाच द्वाविंशाचतुर्विंशाच वसरात्। ब्रह्मच्चविशां काल श्रीपनायनिकः परः॥ श्रत जद्वं पतन्येते यथाकालमसंस्कृताः॥ सावित्रीपतिता वात्या व्रात्यस्तोमाहते क्रतोः॥

विष्णु:--

श्रात्मत्यागिनः पतिताश्च नाशीचोदकभागिनः 🕆 ॥

<sup>\*</sup> ग पुक्तके सर्व्य धर्मावहिष्कृताः।

† क पुक्तके नाशौचा नोदक्षभागिनः।

#### याज्ञवल्काः--

न ब्रह्मचारिणः कुर्युरुदकं पितता न च । पाषण्डमाश्चिताः स्तेना न ब्रात्या न विकि भिणः ॥ आचार्यादिव्यतिरिक्तानामेव ब्रह्मचारिणे निषेधः। यथा मनुः —

श्राचार्यं खमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्। निर्हृत्यापि व्रती प्रेतं न व्रतेन वियुज्यते॥ विकिम्भिणः श्रालस्थात् त्यक्तिनित्यक्रिया द्रत्यर्थः। मनुः—

वृथासङ्ग्जातानां प्रव्रच्यासु च तिष्ठताम्।

ग्रात्मनस्यागिनाञ्चेव निवर्त्ततो श्रदक्तिया।

पाषण्डमाश्रितानाञ्च चरन्तीनाञ्च कामतः।

गर्भभक्तृंद्रहाञ्चेव सुरापीनाञ्च योषिताम्॥

ग्रपक्षष्टवर्णनोत्कृष्टवर्णस्तीषु जाता वृथासङ्गरजाताः।

#### जावाल:--

दुभिन्ने राष्ट्रसम्पाते श्रस्त-गो-ब्रह्म-घातिते।
पतितेऽनशने प्रेते विदेशस्थे शिशी न च ॥
सम्युखयुद्धे शस्त्रेण घातिते गवा ब्राह्मणैश्व घातिते विदेशस्थे संवत्सरात् परं श्रुते शिशावजातदन्ते च नाशीचिमत्यर्थः।

<sup>\*</sup> ख पुस्तको पतितस्य च। ं क पुस्तको निवर्त्तितो ।

# यादिपुराणे-

परदारान् इरन्तय क्रोधात् तत्पतिभिद्धताः। असमानैय सङ्गीर्णैयाण्डालादीय विग्रहम्॥ छाला तै निहतास्तांखु चण्डालादीन् समाश्रिताः। गराग्निविषदास्वैव पाषण्डाः क्रूरबुद्धयः । क्रोधात् प्रायं विषं बक्लिं यस्त्रसुद्दस्थनं जलम्। गिरिव्चप्रपातं वा ये कुर्व्वन्ति नराधमाः ॥ कुशिलाजीविनः स्तेनाः शूनालङ्कारकारिणः॥ मुखे भगा यये के चित् क्लीवप्राया नपंसकाः॥ ब्रह्मदण्डहता ये च ये च व ब्राह्मणेहता:। महापातिकनो ये च पतितास्ते प्रकीत्तिताः॥ पतितानां न दाहः स्थात् नान्धेष्टिनीस्थिसच्चयः। नचाश्रुपात: पिग्डो वा कार्य्यं श्राहादिकं क्वचित्॥ एतेषां पतितानाञ्च यः करोति विमोहितः। तप्तक्रच्छद्वयेनैव तस्य ग्रुडिनेचान्यया॥

े[स्यावरजङ्गमभेदेन गरविषयोक्तिः] क्रूरबुढयो नित्यं पराप-कारिणः, प्रायमन्त्रानं, स्तेनाः चौर्य्यशीलाः, श्रूना वधस्थानं तदलङ्कारकारिणस्तदिधक्तता द्रत्ययः एषां नागीचाःमित्यर्थः।

<sup>\*</sup> क पुस्तके - हेषात्।

<sup>+</sup> ख पुलक [] चिक्नितांशी नास्ति।

<sup>‡</sup> नोद्किविति कपुक्तकपाठः।

# %[गीतमः—

यस्य प्राणान्तिकं प्रायश्चित्तं स सृतः शुध्येत् तिस्मनुदकादीनि कमाणि कुर्यात्।

अशीचन्त्वत तिरात्मम्—हाडः शीचस्मृतेर्नुप्त दत्यादिवचनेन विह्यितासघाते चिरातदर्भनात्।

पत्या सहस्रतानां स्त्रोणामात्मघातित्वेऽपि अशीचादिकमाह]— यम:—

यदा नारी विश्वेदिगं खेच्छ्या खामिना सह।
श्रशीचन्तु भवेत्तस्याः खामितुल्यं न संशयः॥
पिण्डदानोदकं तस्याः सह भर्त्वेति निश्वयः।
श्रशीचमुदकं तस्याः सह भर्त्वो स्मृतं यतः॥
तिष्यन्तरमृतायासु पृथक् श्राइं न विद्यते॥

#### तथाच पठन्ति—

पत्युभिवतिथी साध्वी पत्या सह स्ता च या।
तस्यामाद्यादिकं विशेदिगं खेच्छ्या पतिना सहित यमवचनात्
यव च यदा नारी विशेदिगं खेच्छ्या पतिना सहित यमवचनात्
प्रवादिभिः पिवादिभ्योऽग्नी दत्ते पश्चाचितामारु तदग्निप्रवेशनं
कार्यं न तु पत्या सह चितामारु व्या एक चैवाग्निदानं जीवन्या
अग्निदानेन पुवादीनां मात्रबधस्त्रीबधप्रसङ्गादिति।

<sup>\*</sup> ख पुक्तके [] चिक्कितांथो नास्ति । † क पुक्तके - तस्या मास्यादिकम्।

# रजखलादिभिसु सहमरणं न कार्यम्। यथा बहस्रति:—

बालसम्बर्धनं त्यक्का बालापत्या न गच्छति। रजस्वला स्तिका च रचेद् गर्भच्च गर्भिणी॥

# तथा बहनारदीयपुराणे—

वालापत्याय गभिष्यो हाटष्टऋतवस्तया। रजस्रलाः स्तिकाय नारोहन्ति चितां शुभे॥

### तथानुगमनमाह व्यास:-

देशान्तरस्ते तिस्मन् साध्वी तत्पादुकाइयम्।
निधायोरिस संश्रुष्ठा प्रविशेक्षातवेदसम्॥
ऋग्वेदवादात् साध्वी स्त्री न भवेदात्मघातिनी।
त्राहाशीचे निष्ठत्ते तु याद्यमाप्रोति श्रुष्ठवत्॥
साध्वी स्त्रीत्यनेनासाध्वीनामनुगमनं निषिद्रम्॥।

# अङ्गिरा:-

दियतं चान्यदेशस्यं सृतं श्रुत्वा पतिव्रता।
समारोहित दीप्ताग्नी तस्याः सिद्धं निबोधत॥
यदि प्रविष्टो नरकं बदः पाशः सुदारुणः।
व्यालग्राहो यथा व्यालं बलादुदरते विलात्॥

<sup>•</sup> खपुस्तके - अनुमर्णानिषेधात्।

तदद्वर्तारमादाय दिवं याति पतिव्रता।
तत्र सा भर्त्तृपरमा स्तूयमानाऽपरोगणैः ॥
क्रीड्ते पतिना साद्वं यावदिन्द्राञ्चतुर्द्शः ॥
ब्राह्मणा तु सहमरणमेव कार्यं नानुगमनम् ।
यथा गोतमः—

पृथक् चितिं समारुह्य न विप्रा गन्तुमहिति॥ व्यास:--

> स्तानुगमनं नास्ति ब्राह्माखा ब्रह्मायासनात्। इतरेषान्तु वर्णानां स्त्रीधम्मीऽयं व्यवस्थितः॥

#### भरदाज:--

या स्ती ब्राह्मणजातीया सतं पतिमनुव्रजेत्। सात्मघातेन न खगमात्मानं वा पतिं नयेत्॥

# फलमाइ अङ्गिरा:--

श्मशानं नीयमानन्तु भक्तरिमनुयाति या।

पदे पदेऽश्वमेधेन यजते नात्र संशयः ॥

तिस्रः कोट्योऽर्डकोटी च यानि लोमानि मानवे।

तावन्यव्दानि सा खर्गे भक्तारं याऽनुगच्छति॥

माह्यकं पहिकच्चैव यत्र कन्या प्रदीयते।

पुनाति तिकुलं नारी भक्तारं याऽनुगच्छति॥

तत्र सा भक्तृपरमा परा परमलालसा।

क्रीड़ते पतिना सार्डं यावदिन्द्राञ्चतृहेश॥

ब्रह्महा वा क्रतन्नो वा मित्रन्नो वापि यो नरः।
तं व पुनाति भक्तरिमित्याङ्गिरसभाषितम्॥
तत्रायं विधिः पुत्रादिभिरग्निदाने क्रते ज्वलिते चिताग्नी स्नात्वाचम्य प्राङ्मखीभूय सङ्कल्यं कुर्यात्—

श्रद्येत्यादि कुलत्रयोद्धरणपूर्वेक-भर्तृगताश्रेषपापच्य-चतुर्दशेन्द्र-कालाविच्छन्नपतिसहितस्वर्गलोकवास-कामनया भर्तृसम्बन्धि-चिताग्नी प्रवेशमहं करिष्ये। इति सङ्गल्पा—श्रष्टी लोकपालान् साचिणः क्रत्वाऽग्निं तिःप्रदिचणोक्तत्य प्रविशेत्।

यत च पत्युर्गङ्गामरणादिना वैकुण्ठप्राप्तिः तचेद्दशं वाक्यम्— अदीत्यादि गङ्गामरणादिना पतिप्राप्तकोकप्राप्तिकामनया भर्तृ-सम्बन्धिचिताग्नी प्रवेच्चे इति । यथा श्रीभागवते—

सैषा नृनं व्रजत्यू द्वेमनु वैखं पति सती।
पश्यतास्मानतीत्या चिदु विभाव्येन कर्मणा।
स्वतीष्वमरस्तीषु पत्यु लीकं गता वधूः॥
यं वै श्रात्मविदां धूर्यो वैखः प्रापाचुताश्रयः।

# श्रय प्रसङ्गाद्धिकारिगो निरूप्यन्ते।

# तत्र मरीचि:--

मते पितिर पुत्रेण क्रियाः कार्या विधानतः। बह्वः सुर्यदा पुताः पितुरेकचवासिनः॥ सर्वेषान्तु मतं कावा ज्येष्ठेनैव तु यत् कतम्। द्रश्येण चाविभक्तेन सर्वेरेव क्रतं भवेत्॥

पुत्रेणित्यविश्रेषात् सर्व्वेषामधिकारः। एकवचनन्वविविद्यतं सर्वेरिव कतं भवेदिति वच्चमाणत्वात्।

प्रमीतस्य पितुः पुनैः आदं देयं प्रयत्नतः।

# द्ति बहस्यतिवचनाच-

सर्वेषां प्रथगनुष्ठानप्राप्तावाह बहवः स्युरिति। ज्येष्ठश्चात्र सर्व्वापेच्या श्रयोत्पन्नो ग्राह्यः तस्यैव पित्रणेपरिग्रोधकलेन सर्वीत्तमलात्।

मनु:—

च्येष्ठेन जातमातेण प्रतीभवति मानवः। पितृणामनृण्यव स तस्मात्तव्युमहिति॥

एवभूतज्येष्ठाभावेऽप्यप्रथगेव आहं लघुहारीत:—

सिपण्डीकरणान्तानि यानि श्राद्वानि षोड्श। पृथङ्गैव सुताः कुर्युः पृथक्द्रव्या अपि कचित्॥ किन्तापेचिकच्येष्ठ एव कुथ्यादिति प्राचः। कर्त्त्रिनयम इति याद्वविवेकः।

एकत्वासिन इत्यनेन प्राप्ते द्रव्येण चाविभक्तेन इति ग्रहणात् विभक्तधनानामि पुनःक्ततसंश्लेषणादविभक्तेन व्याद्वीयद्रव्येणा-पृथ्यगेव व्यादं दिर्घतम्।

ततश्च द्रव्यापेणानुमतिभ्यां च्येष्ठद्वारा श्राद्वनिष्पादनेन सर्वैरेव श्राद्वं स्ततं भवेत् प्रत्यवायपरी हारादिफल सिद्धिः स्यादित्यर्थः ।

श्रव पूरकपिण्डदानं पुनर्नावर्तनीयमिति हारलताकारः। वाचस्पतिमिश्र-विशारदादयसु—

पुत्राणां नियताधिकारित्वेनाकरणे प्रत्यवायात्—

असगोतः सगोतो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्। प्रथमेऽहनि यो दयात् स दशाहं समापयेत्॥

द्ति वचनेनेव प्रथमिण्डदाता दशाहं यावत् समापयेदेवेत्यव-गम्यते न त्वन्यो न दद्यादिति तस्यार्थः।

एवञ्च—

प्रथमेऽहिन यो दद्यात् प्रेतायात्रं समाहितः। यत्नात्रवसु चान्येषु स एव प्रददात्यपि॥ इत्यादिपुराणवचने एवकारोऽभिन्नक्रमे सोऽपि दद्यादेवेत्यर्थः श्रन्यथाऽपिशब्दो व्यर्थः स्थात्।

<sup>\*</sup> क पुस्तके प्रत्यवायपरिचारः खात्।

अव विसिष्ठमहिषणाऽधिष्ठितेन भरतेन दत्ते पूरकिपिण्डे श्रीरामेण पुनः पिण्डो दत्त इति रामायणे वाल्गीकिमहिषविणितं सङ्गच्छते। यथा—

ऐक्नुदं वदरी सिश्चं पिष्णाकं दर्भसंस्तरे।

न्युष्य रामः स दुःखार्त इदं वचनमज्ञवीत्॥

इदं भुङ्च्व महाराज इङ्गुदीफलसंयुतम्।

यदत्रः पुरुषो राजंस्तदत्राः पिळदेवताः॥ इति।

श्रतः पिण्डदानमारभ्य सर्व्वकर्मा ज्येष्ठेनापि पुनः कार्य्यमितिसमीचिनमित्याहः।

एवच ज्येष्ठस्याप्यपाटवाद्यमत्ती देशान्तरस्थिती वा तदानी-मधिकारिणा कनिष्ठेन स्वयमकरणे प्रत्यवायात् कते यादे द्रव्या-पणानुमतिविधानाभावेन प्रत्यवायपरी हारस्याजातत्वात् पाटवादी भूते पुनर्ज्येष्ठेन कत्तेव्यमेव।

हात्रास्त — चिरकालीनापाटवसभावनायां द्रव्यापेणानुमती स्वयं विधाय कनिष्ठद्वारापि कार्य्यम् ततः पश्चात्पाटवे ज्येष्ठेन पुनर्नावर्तनीयमित्याद्यः।

एतच अप्रथमनुष्ठानं सिपण्डीकरणपर्यन्तं तत्परन्तु विभक्ताना-मविभक्तानामिप प्रथगेव सावसिकियाडम्। यथा व्यास:—

श्रव्याक् संवत्सरात् ज्येष्ठः श्राहं कुर्य्यात्समित्य च । जहीं सापण्डोकरणात् सर्वे कुर्युः पृथक् पृथक् ॥ यक्त्राहं ज्येष्ठः समित्य कुर्यात्तमृताहसम्बन्धिश्राहम् सिपण्डी- करणात्परं सर्वे अविभक्ता अपि पृथक् कुर्युः। अमावस्यादिकन्तु अविभक्तानामपृथगेव विभक्तानान्तु पृथगेव।

यथा बहस्मति:--

एकपाकेन वसतां पित्रदेविद्यार्श्वनम्।

एकं भवेद्यिभक्तानां तदेव स्थाहुई ग्रहे॥

तथा च शहः—

श्रविभक्ता विभक्ता वा कुर्युः श्राष्ठमदैवतम्।

सवासु च ततोऽन्यत्र नाधिकारः पृथग्विना॥

श्रदैवतं सांवत्रिकशादं सवाश्रादश्च पृथगेव सर्वे कुर्युः।

ततोऽन्यतामावस्यादौ पृथग्भूतं विभक्तं विना सर्वेषां नाधिकारः

किन्त्वेकस्यैव विभक्तानान्तु पृथगेवित्यर्थः।

एको हिष्टन्तु कर्त्तव्यं पाकेनैव सदा खयम्। इति लघुद्वारीतेन खयमेव दत्यनेनान्यद्वारा निषेधाच। तथा—

नास्मात् परतरः कालः श्राहेष्वन्यत्न वर्त्तते।
यत्न साचात्तु पितरो ग्रह्णन्यमृतमृत्मम्॥
इति ब्रह्मपुराणे साचादमृतपदानुवादेन खयमनुष्ठानस्यैव युक्तचाचा। श्राहचिन्तामणि-निर्णयामृतादीनामप्येवं मतम्। श्रिष्टाचारोऽपीद्दश् एव।

श्राइविवेके तु सिपण्डनोत्तरसक्त स्थाइ।नां विभक्तस्य पृथग-

<sup>\*</sup> क पुस्तके - विभन्ना द्रत्यधिकः पाठः ।

नुष्ठाननियमः, अविभक्तानामनियमः किन्तु पृथगनुष्ठाने फलाति-शय द्युक्तम्।

#### ऋषयुद्धः---

पुत्रेषु विद्यमानेषु नान्यं वै कारयेत् स्वधाम्। अवाविशेषाद्वज्ञवनाच्च दादश्रविधप्रवाणामेवाधिकारः।

#### तव याज्ञवल्काः--

चीरसी धर्मपत्नीजस्तत्समः पुतिकास्तः।
चित्रजः चित्रजातस्तु सगीतेणेतरेण वा ॥
ग्रिहे प्रच्छत्त उत्पत्नी गूढ़जस्तु स्तः स्मृतः।
कानीनः कन्यकाजातो मातामहस्तो मतः ॥
चचतायां चतायां वा जातः पौनर्भवः स्तः।
दयानाता पिता वा यं स पुत्री दत्तको भवित् ॥
स्रीतस्तु ताभ्यां विस्रीतः क्षतिमः स्थात् स्वयङ्कृतः।
दत्तात्मा तु स्वयंदत्तो गर्भभितः सहोढ़जः॥
चत्स्ष्टो ग्रच्चते यस सोऽपविद्यो भवित्सुतः।
पिण्डदोऽ यहरस्रेषां पूर्व्वाभावे परः परः॥
सजातीयेष्वयं प्रोत्तस्तनयेषु मया विधिः॥

धिसीपत्रां खयमुत्पादित भौरमः। विष्णु:-खचेचे खयमुत्पादितः प्रथम इति।

<sup>\*</sup> क पुस्तके -गर्भविद्यः।

श्रव परिणीतचिवयावैग्याशूद्राणामीरसत्वेऽपि नाधिकार:— सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधि:।

द्रसु असंहार यावर्तनात्। श्रतएव श्रादिपुराणेऽधिकारि-प्रकरणे सिपण्डाद्यभावे श्रत्यन्तापत्रपस्तेषामधिकार उत्तः। यथा—

ब्राह्मणस्वन्यवर्णानां न करोति कदाचन।
कामान्नोभाइयान्नोहात् क्रत्वा तज्जातितां वर्जत् ॥
प्रवाः कुर्वन्ति विप्राय चवविट् श्रूद्रयोनयः।
स तादृशेभ्यः प्रवेभ्यो न करोति कथचन ॥
तसम इति—

अस्यां यो जायते प्रवः स मे प्रवो भवेत्। इतिवाचाऽभिसन्धिना वा नियम्य या दत्ता सा प्रविका तत्सुत स्रीरससम इत्यर्थः। अव प्रविकाभावे तत्सुव इति बोडव्यम्।

## ब्रहस्पति:--

प्राज्यं विना यथा तैलं सिद्धः प्रतिनिधीक्षतम्।
तथैकादशपुताय प्रतिकीरसयोविना॥
गुर्वाच्चया यस्य चेत्रे जनितः स तस्य चेत्रजः। मातामहसूत इति
वोदुरिप पुत्रान्तरासत्वे स एव पुतः।
ब्रह्मपुरासे—

श्रदत्तायान्तु यो जातः सवर्णेन पितुर्गृहे। स कानोनः सुतस्तस्य यस्य सा दीयते पुनः ॥ अस्तायां स्तयोग्धां वा पुनरूढ़ायां जातः पौनर्भवो जनकपुनः। ताभ्यां मातापित्रभ्यां पुतार्थं विक्रीतः। यथा मनुः—

क्रीणीयाद्यस्वपत्यार्थं मातापिचोर्यमन्तिकात्। दत्ताक्षेति मनु:—

मातापित्विचीनो यस्य तो वा स्यादकारणात्।

श्रात्मानं संस्प्रशिदासी खयंदत्तः स उच्यते ॥
गर्भेण सहोद्रा या तहभैजातः सहोद्रजः । एषां सजातीयानामेव
पुत्राणां साचादिधकार एव क्रमः । द्रव्यानुमतिहारा तु
सर्वेषां युगपदिधकारोऽस्येव बहस्यतिवचने ऋष्यशृङ्गवचने च
पुत्रत्वाविश्रेषेण प्रतिपादनात् बहुवचनाच ।

यत्तु—

श्रीरमः चेत्रजसैव पुत्रिकापुत्र एव च।

इत्यादिनारदवचनं तहणनमात्रपरं न तु क्रमपरम्। एषामभावे
पीत्र-प्रपीत्रयोः क्रमणाधिकारः "पुत्रः पीत्रः-प्रपीत्रो वा" इति
वच्यमाणविष्णुपुराणवचनात् धनहारित्वाच।

तदभावे पत्नाधिकारमाह शङ्कः—

पितुः पुत्रेण कर्त्तव्या पिग्डदानोदकिया।
तदभावे च पत्नी स्थात्तदभावे सहोदरः ॥
पत्नोः सद्भावे अपुताया एव अविकारः।
यथा व्यासः—

अपुना स्तो यथा पुन: पुत्रवत्यि भन्ति। दयात्पिण्डं जलचेव जलमानन्तु पुत्रिणी ॥ तदभावे सहोदर द्रत्यत दुहिनभावेऽपीति बोह्रव्यम् पत्नी दुहि-तरश्चेवेति यान्नावल्केरन पत्नानन्तरं धनाधिकारप्रतिपादनात्तस्य चोपकारकत्वव्याप्यत्वात् पिण्डदानादिकञ्चोपकारः। मनः—

> अङ्गादङ्गात्मभावति प्रव्यवद्दृहिता नृणाम्। तस्यामात्मनि तिष्ठन्यां कथमन्यो हरेडनम्॥

भरदाज:--

दुह्ति। पुत्रवत्कुर्थानातापित्रोस्तु संस्कृता।
अत चादत्तायाः सगोत्रस्वात्तदभावे दत्ताऽधिकारिणीति।

कश्चित्-दुहितनन्तरं दीहिताधिकारः पार्वणिपण्डदाहत्वेन भारतो बलवस्वादित्याह। तत्र—

> पुत्राभावे सिपण्डास्तु तदभावे सहोदकाः। कुर्युरेतं विधि स्वस्य पुत्रस्यापि सुतासुताः॥

इति ब्रह्मपुराणे पुत्रस्थाप्यात्मनश्च सुतायाः सुता दी हिना एतं दाहादिकं विधिं कुर्युरिति समानोदकाभाव एव दी हिनाधि-कारप्रतिपादनात् गोत्ररिक्यानुगः पिण्ड इति मनुवचनात् संग्रये गोत्रस्थैव पिण्डदानप्रयोजकात्वावगमाच ।

श्याद्विन्तामणी च सकुल्याभाव एव दी हिनाधिकार:पार्वण-पिण्डदानस्य पत्नीदुहित्वदिकिञ्चिलारलेन सकुल्यतया सम्बन्धी-लाषीदित्युक्तम्।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - शाइचिन्तामणिमतं नास्ति।

#### याडविवेवेऽपि-

मातामहानां दी हिनाः कुर्वेन्यहिन चापरे।
तेऽपि तेषां प्रकुर्व्विन्ति दितीयेऽहिन सर्व्वदा॥
द्रायदिपुराणवचनेन मातामहाधिकारतुत्व्यतया प्रतिपादनात् मकुत्वाभावे दीहिनाधिकारो व्यक्तीकृत द्रति। नानुजस्य तथायज दित कृन्दोगपरिश्रिष्टवचनं किन्छभ्राष्ट्रसद्भावविषयम्।
श्रादिपुराणे—

भातुर्भाता खयच्चके तद्वार्था चेन विद्यते।
तस्य भावस्ततयके यस्य नास्ति सहोदरः॥
त्रात्र सहोदराभावे तत्तुताधिकारकथनात्तदभाव एव सपत्नभावतत्तुत्रयोः क्रमेणाधिकारस्त्रयोरिष भाव्यभावपुत्रमञ्दार्थेत्वात्।
भावपुत्राभावे पिता-पुत्रो भाता पिता वापौति प्रचेतोवचनात्।
तुत्र्यन्यायान्माताषि। सर्व्याः पित्रपत्नो भातर इति स्मरणाहिमाताषि। न पुत्रस्य पिता क्रार्थात् इति परिमिष्टवचनं
पत्नादिसद्भावविषयम्। ततः पित्नतुत्र्यन्यायात् पितामहः। ततः
स्नुषा 'खत्र्यादेतु स्नुषा चैव' इति मङ्गवचनात्। तदभावे
सम्बन्धसन्निकर्षभपेत्र्य सिष्णास्तदभावे समानोदकास्त्रदभावे
दीहिता इति प्रागुक्तं तदभावे मात्रसिष्णः।
यथा गोतमः—

पुत्राभावे सिपण्डाः समानोदकाश्च मात्रसिपण्डा वा शिष्या वा तदभावे ऋिवगाचार्थाः ।

अव मात्सपिण्डेष्वपि सम्बन्धसिवर्षीऽपेचणीयः प्रथमो

मातामहः ततो मातुलः ततोऽन्ये मात्सिपिण्डास्तदभावे मात्र-समानोदका वद्यमाणाः। [श्रततो जामात्रखग्रयोः परस्परम्। यादिपुराणे—

जामातुः खग्रराः कुर्युस्तेषां तेऽिय च संयताः । ]

मित्राणां तदपत्यानां त्रोत्रियाणां गुरोस्तथा।

भागिनेयसुतानाच्च सर्व्वेषान्वपरेऽहृनि॥

ग्रपरेऽहृनि दृति यस्य यावदगीचन्तस्य दितीयदिने त्राडं कार्य-

मित्यर्थः। स्त्रियास्तु पुन-पौत्न-प्रपौत्राभावे कन्या—

दुहिता पुत्रवत् कुर्यामातापित्रोस्तु संस्कृता।
इति भरद्वाजवचनात् धनग्रहणाधिकाराच। तदभावे सपत्नीपुत्रस्तस्यापि पुत्रत्वस्मरणात्।
यथा यमः—

बह्वीनामिकपत्नीनामिका चेत् प्रतिणी भवेत्।
सर्व्वास्तास्तेन प्रतेण प्राह्म प्रतवतीर्मनुः॥
प्रत्न तेन पुचेणित्यनेनैतदर्थमेव तस्य पुचलं-पुत्रवतीरित्यनेन तु
सिपण्डनार्थं तस्याः पुचिणीलञ्चातिदिश्यते। तदभावे पितस्तदभावे सुषा।

श्रहः--

भार्थापिण्डं पतिः कुर्यात् भर्ने भार्या तथैव च। श्वश्वादेश सुषा चैव तदभावे हिजोत्तमः॥

<sup>\*</sup> ख पुस्तके — [ ] चिक्कितां भः पतितः।

# चादियहणात् खशुरस्य च।

न भार्थायाः पतिर्देघा श्विति कात्यायनवचनं दुहितः सपती प्रवसद्गाविषयम्। सुषाभावे पुंवसिपण्डसमानोदकादयः। सर्व्वाभावे हिजोत्तमः क्षपया कुर्यात्। एतच सजातीयविषयम्। श्रादिपुराणे—

ब्राह्मणस्वन्यवणीनां न करोति कदाचन।
कामाल्लीभाइयान्मोद्दात् काला तज्जातितामियात् ॥
प्रवाः कुर्वन्ति विप्राय चव्रविट्शूद्रयोनयः।
स ताद्रशिभ्यः प्रवेभ्यो न करोति कदाचन॥
स्वमाता कुरुते तेषां तेऽपि तस्याश्च कुर्व्वते॥
विण्णुपुराणि—

पुतः पीतः प्रपीतो वा तददा भ्वाहसन्तिः।
सिपण्डसन्तिर्वापि क्रियाद्दां न्यूप जायते॥
एषामभावे सर्व्वेषां समानोदकसन्तिः।
माह्यचस्य पिण्डिन सम्बद्धा ये जलेन वा॥
कुलद्द्येऽपि चोत्सन्ने स्त्रीभिः कार्य्या क्रिया न्यूप।
संघातान्तर्गतैर्वापि कार्य्या प्रेतस्य वा क्रिया॥
उत्सन्नबस्युरिक्याद्दा कार्यदवनीपितः।
पूर्वाः क्रिया मध्यमास्र तथा चैवोत्तराः क्रियाः॥

<sup>\*</sup> ख पुस्तके—कुर्यात्।

<sup>ं</sup> क पुस्तके - वजेत्।

विप्रकाराः क्रिया ह्येतास्तासां भेदान् शृणुष्व मे ।
ग्रादाहवार्य्यायुधादिस्पर्भाद्यन्ताञ्च याः क्रियाः ॥
ताः पूर्व्वा सध्यमा सासिक्ष सास्येकोद्दिष्टसंज्ञिताः ।
प्रेते पिढलमापन्ने सपिण्डोकरणादनु ।
क्रियन्ते याः क्रियाः पित्रगः प्रोचन्ते ता नृपोत्तराः ॥
पिढमाढसपिण्डेलु समानसिलनैस्तया ।
संघातान्तर्गतैर्वापि राज्ञा वा धनहारिणा ॥
पूर्व्वाः क्रियासु कत्त्रंव्याः पुताद्येरव चोत्तराः ।
दौहिनैर्वा नरस्रेष्ठ कार्य्यास्तत्तनयैस्तया ॥
स्ताहिन तु कर्त्त्रव्याः स्त्रीणामप्युत्तराः क्रियाः ।
प्रतिसंवत्सरं राजनेकोद्दिष्टविधानतः ॥

श्रत प्रपीतो विति वाश्रव्दः क्रमेणाधिकारबोधनार्थः। दुन्तित-पत्नी-भातृणामभावे भात्यसन्तितिति प्रागुक्तम्। एवं सिपण्डाभावे सिपण्डसन्तितः समानोदक द्रत्यर्थः। एषां समानोदकानासभावे समानोदकसन्तितः सगोत द्रत्यर्थः। तदभावे मात्यचस्य पिण्डेन जलेन च सम्बद्धा मातामहस्यिण्डाः समानोदकाश्व क्रमेणेत्यर्थः।

तदभाविऽसवर्णा परिणीता स्त्री तदभावे शिष्यऋितगाचार्था गोतमोत्ताः तदभावे वाणिज्यतीर्थादिकरणे मिलिता गतानां संघातानामन्तर्गतः कश्चित्तदभावे शङ्कोत्तोऽसम्बन्धी दिजोत्तमः। तदभावे उसन्बन्धोर्धनेनान्यद्वारा नृपतिः कारयेदित्यर्थः।

<sup>\*</sup> क पुस्तके -- चापि।

क्रियाभेदेनाधिकारमाइ पूर्वाः क्रिया इति दाहादवधे-रशौचान्तदिनविहितजलादिस्पर्शाद्यन्ता याः क्रियास्ताः पूर्वाः। मासि मासीति एकादशाहादिसपिण्डोकरणान्तप्रेतिक्रियोपलचण-मेतद्वाक्रीकरोति प्रेते पिल्लमापने इति सपिण्डनोत्तराः पार्वणसांवस्ररिकादिक्रिया उत्तराः।

पित्रमात्सपिण्डादयः पूर्वीताः पूर्वी क्रियामवश्यं कुर्युः।
मध्यमायामनियमः— उत्तरायान्तु नाधिकारः पुत्राद्यैरेव द्रत्येवकारेण व्यावर्त्तनात्। [श्रमांवत्सरिकस्य तु न व्युदासः तस्य स्वोकत्तेव्यतया वच्चमाण्लात्।

सिषण्डीकरणं तासां पुत्राभावे न विद्यते। प्रतिसंवत्सरं कार्यभेकोहिष्टं नरै: स्त्रिया:। स्ताइनि यथान्यायं नृणां यहिहोदितम्॥

इति मार्कण्डेयपुराणे अपुत्रपुंवदपुत्रस्तीणां सांवत्सरिकविधानाचा]
पुत्राद्यैः पुत्रः-पौत्रः-प्रपौतो विति वचनार्जीतै भारत्सम्ततिपर्य्यन्तै
दौं चित्रे क्रमप्राप्तिनियमेनोत्तराः कार्य्या एषां तिप्रकारिकयास्तेव
नियताधिकार इत्यर्थः। तत्र भारत्से भारत्मवास्तरविचित्रको दिष्टमेव कार्यं न तु पार्व्वणं पित्रादिषट्पुरुषाणामेव
पार्व्वणभीतृत्वनियमात्।

पत्नी-दुहित-सुषाणामप्युत्तरायामधिकारमाह सताहनीति-

<sup>\*</sup> क पुस्तके—[ ] चिद्भितांशो नास्ति।

स्त्रीणामिति वर्त्तरि षष्ठी स्त्रीभिः सांवसरिव या इत्रियेव वर्त्तव्या न तु पार्व्वणद्यद्वियाद्वादि ।

सिपण्डनस्य तु मध्यमायामन्तर्भावात्र तत्र स्तौणामधिकार-प्रतिषेधः सिपण्डत्वेन तासामधिकारस्य वच्चमाण्वाच। एतत्-सिपण्डीकरणमेकोहिष्टं स्तिया श्रपीति याज्ञवल्केऽन सिपण्ड-नैकोहिष्टयोविधाननियमाच।

एवच क्रमेणैवाधिकारिनयमात् प्रव्रमङ्गावे स्तिपित्वकपौवस्य दुहितुदौहिनस्य च नियताधिकाराभावादैच्छिकमेव सांवलारिका-नुष्ठानमिति ध्येयम्।

गौड्ह्यासु-"दुह्ति प्रव्नत् कुर्यात्"इति वचनात् प्रव्नत् सांवसिके दुहितुर्नियताधिकार इति वदन्ति। लघुहारीत:—

एको हिष्टन्तु कत्त्व्यं पाकेनैव सदा स्वयम्। सदा स्वयमेव कार्थं न तु

श्रमावस्यादिनियतम् प्रोषिते सहचारिणी । पत्यौ तु कारयेत्रित्यमन्येनाप्यृत्विगादिना ॥ इति वचनात् श्रमावस्यादिवत् ऋिवगादिहारा कारियतव्यम् । श्रव कदाचित् स्वयमश्राती गोवजहारैव कर्त्तव्यं न ऋिवगादि-

द्वारेति।

यथा प्रेतिक्रियां प्रक्तत्य ब्रह्मपुराणे—

न कदाचित् सगोवाय यादं कार्यमगोवजै:। यगोवजै: सगोवायेत्यसम्बन्धादगोवजैद्दर्भितै: सगोवाय यादं न कार्यं किन्तु गोतजदारा कार्यं विश्रेषणस्वरसादिति श्राह्य-

श्रवाधुनिकाः--

न ब्रह्मचारिणः कुर्युरुदकं पितता न च।
इति याच्चवल्कानिषेधात् ब्रह्मचारिणा मातापित्यां गोतजदारा कर्त्तव्यमित्येवंपरत्वोपपत्ती स्वयमेवित्यस्य सङ्कोचे प्रमाणाभाव दत्याद्यः। तदश्रहम्।

श्राचार्थं खमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्।

निर्कृत्यापि व्रती प्रेतं न व्रतेन वियुच्यते ॥

इति मनुना स्नातकब्रह्मचारिणां पित्रमाद्यक्रियाकर्त्तव्यत्वोपदेशात्। नैष्ठिकब्रह्मचारिणान्तु (गुरोस्तत) पित्रमादिक्रियानुष्ठानविधानाभावात् क्रतो गोवजद्वारा कर्त्तव्यम्।

यथा ब्रह्मपुराणे—

यतीः किञ्चित्र कर्त्तव्यं न चान्येषां करोति सः।

श्रममाप्त्रतस्थापि कर्त्तव्यं ब्रह्मचारिणः॥

श्राह्मन्तु मातापित्वभिने तु तेषां करोति सः।

नित्यं गुरुञ्जलस्थस्य गुरोस्तु ब्रह्मचारिणः॥

निरम्बये सपिण्डे तु सृते सति द्यान्वितः।

तद्यीचं पुराचीणीं कुर्यात्त्तिपृत्यस्त्रियाम्॥

नित्यं गुरुञ्जलस्थस्य नैष्ठिकस्थेत्यर्थः। किञ्च प्रतितप्रविज्ञत्वत्

<sup>\*</sup> ख पुस्तवे - वतचारिणाम्।

ब्रह्मचारिणां कर्माधिकारनिष्ठेधादनधिकारिणान्तु प्रतिनिधे-रम्मस्त्रोयत्वादन्यथा पतितादीनामपि प्रतिनिधीकरणप्रमङ्गात् तदनधिकारे च तत्सपिण्डादीनां स्वतप्वाधिकारप्राप्ते ब्रह्मचारिणां गोवजदारानुष्ठानमाकाण्यकुसुममेविति।

# श्रभियुक्तास्तु--

यमावस्यादेकत्तरकालकर्त्वव्यविधानाभावाक्षोपप्रसक्ती यन्त्र-हारा कर्त्तव्यवस्थै चित्यादेको द्दिष्टस्य तु क्षणौकादस्यामुत्तर-काले स्वयमनुष्ठानिधानादन्यया तिहिधिबाधात् सदा स्वयमिति विधानबलाच स्वानुष्ठानियमे सत्यपि चिरकालापाटविवदेश-गमनादिसभावनया वत्सरमध्येऽपि क्षणौकादस्यां स्वयं करणा-प्रक्तिसभावनायां गोचजहारा ब्रह्मपुराणवचनेन विधीयते इति न्याडविवेकस्याभिप्रायं वर्णयन्ति ।

# तदयं संचेप:।

श्रीरसः पुत्रिकापुतः चेत्रजो गृढ्जश्रस्ततः। कानीनश्च पुनर्भूजो दत्तः क्रोतः स्वयंक्रतः॥ स्वयंदत्तः सहोद्रोऽपविद्यो द्वादशधा सुताः। पिण्डदोऽ'शहरश्चैषां पूर्व्वाभावे परः परः। सजातीयेष्वयं प्रोत्तस्तनयेषु विधिः पुनः॥ पीतः प्रपीतः पत्नी स्थादपुनैवाथ पुतिणी। श्रदत्ता दत्ताऽनुजो ज्येष्ठस्तयोः सुताः॥

<sup>\*</sup> व पुस्तवो - ग्टइनः।

वैमात्रेयोऽय तत्पुतः पितरी च विमातरः ।

पितामन्नः सुषा चैव सिपिण्डाः सिन्नकर्षतः ॥

\*सकुत्यायाय दौहितो मातामन्नोऽयः मातामन्नपण्डाय तत्समानोदकास्ततः ॥

मातामन्नयोऽय जामाता खग्ररः प्रिष्यस्रत्विजी ।

श्राचार्ययाय्युपाध्यायः सतीर्थय सखा ततः ॥

संहतान्तर्गतः कश्चित् कपावांय दिजोत्तमः ।

सर्व्वाभावे तु द्रपतिः कारयेत् स्वकुटुम्बवत् ॥

श्रन्त्यक्रियाणां संप्रोत्ताः क्रमादेतेऽधिकारिणः ।

स्त्रीणां प्रतोऽय पौचय प्रपौतो दुहिता ततः ॥

सपत्नीतनयः स्वामी सुषा पुंवत् परे स्नृताः ।

<sup>\*</sup> क पुस्तके सकुल्यगोली।

## अय सिपग्डनाधिकारिगः।

मार्कण्डेयपुराणे—

सिपण्डीकरणन्तासां पुत्राभावे न विद्यते। प्रतिसंवत्सरं कार्थ्यमेकोहिष्टं नरैः स्त्रियाः॥ सताहनि यथान्यायं नृणां यहदिहोदितम्।

श्रव पुवपदेन सपत्नीपुवीऽपि ग्टह्यते।

बह्वीनामेकपत्नीनामेका चेत् प्रतिणी भवेत्। सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राष्ट्र पुत्रवतीर्भनुः॥

इति मनुना तस्याः पुचिणीलातिदेशात्।

श्रव युवाभावे द्रत्यनेन बालदेशान्तरितपुत्राया श्रन्थेनाप्यधि-कारिणा सपिण्डनं कार्यभिति केचित्। तन्न

प्रतिणैव तु कर्त्तव्यं सिष्णिकीकरणं स्तियाः। इति लघुहारीतवचने एवकारिणान्यकर्त्तृत्वव्यावर्त्तनात्। तथा च पैठीनसिः—

श्रुष्तायां सतायान्तु पतिः कुर्यात् सिपण्डताम्। श्रवाप्यपुतायाः पतिमात्रकर्त्तव्यत्वोपदेशाच ॥ हडास पठन्ति—

पतिप्रत्नी विना नान्धैः स्त्रियाः कार्य्या सिपण्डता।

ननु सिपण्डनाभावे पित्रलोकप्राप्त्रभावात् कयं प्रत्याव्दिकं
स्यादित्यत त्राच्च नृणां पुंसां सिपण्डनाधिकारिश्रन्यानां यहत्सिपण्डनं

विनाप्येकोहिष्टं विह्तिं तथात्रापि पञ्चदमभिरेव यार्डेः पित्रत्व-प्राप्तिरित्यर्थः।

लघुहारीत:---

पुत्रेणव तु कर्त्तव्यं सिषण्डोकरणं स्वियाः।
पुरुषस्य पुनस्त्वन्ये भात्यपुत्रादयोऽपि ये॥
भात्यपुत्रादयसु—

भाता वा भात्यपुत्रो वा सिपण्डः शिष्य एव वा। इति तेनैव लघुहारीतेन प्रागुताः।

श्रव चाविश्रेषात् सिपण्डपदेन स्वोपंसोर्ग्रहणाददत्तदुहितः-पत्नो सुषादोनां सिपण्डनाधिकारः प्रतिपादितः।

तेन पित्रसमानोदक दत्तदुहित् दीहिचादिभिः पञ्चदश्चेव यादानि कार्य्याणि न सपिण्डनमिति।

श्रव केचित्-दौहित्रस्योत्तरिक्रयायामधिकारात् सिपण्डनेऽ प्यधिकारमाहः। तत्र—

लघुहारीतेन भात्यप्रवाणामेव नियमविधानादखेषां पर्थु-दस्तलात्। न च सिपण्डनाधीनोत्तरिक्रया सिपण्डनं विनापि स्वीणामुत्तरिक्रयादभेनात् किन्तु पित्रलोकप्राप्तप्रधीना सा च पञ्च-दभ्यशाहरिव स्वीवत् पुंसीऽपि जातिति प्रागुक्तमेविति।

तेन सिपण्डनानिधिकारिकर्त्तेव्यानां पञ्चदशञ्चाडानां प्रेतत्व-परिहारपूर्व्वकिपित्वत्वप्राप्तिः फलं सिपण्डीकरणाधिकारिकर्त्त-व्यानां षोड्शञ्चाडानां प्रेतत्वपरिहारः फलं सिपण्डीकरणस्य तु पित्वत्वप्राप्तिरिप।

#### यथा यमः —

यस्यैतानि न दीयन्ते प्रेतश्वाद्यानि घोड्य । पियाचलं भुवं तस्य दत्तेः श्वादयतेरपि ॥ विष्णुपुराणे—

प्रेत पित्वमापने सपिण्डोकरणादन । सपिण्डनानन्तरं हारोत:—

> ततः प्रसृति वै प्रेतः पित्यसामान्यमापुयात्। विन्दते पित्यलोकच ततः यादं प्रवक्तते॥ तद्यं संचेपः।

स्त्रीणां प्रत्नः सपत्नीजः पतिः कुर्यात् सपिण्डताम्। सर्वे सपिण्डाः प्रताद्याः शिष्यः पुंसां न चेतरे॥ अथाशीचान्त हितीयदिन विहितशुही विवेताव्यायां प्रसङ्गात्तत् पूर्व्वक्रत्यानि निहरणादीनि विविचन्ते।

प्रसङ्गात् प्रेतकत्यानि तन्वतो मम मङ्गलम्।

तन्यात् सानन्दगोविन्दपाञ्चजन्यजयध्वनिः॥
तवासन्नमरणं वैवर्णिकं नववस्त्वयज्ञोपवीतादिभिर्मूषितं बिन्दिगीमयोपिलप्तायां भूमौ दिन्तिणायान् कुमानास्तीर्य्य दिन्तिणागिरसं खापयेत्। भूद्रन्तु ग्टह एव स्वीभूद्री तु विना यज्ञोपवीतं
भूषयेत्तुलसीमालाधारणं भालयामभिलासिवधानञ्च कार्यम्।
श्रादिपुराणे —

मियमाणो बहिनेय: स्थाप्यः श्रूद्रो ग्रहेऽयवा।

गृन्यानि च भाण्डानि सर्व्वाणि तु समृत्स्जेत्॥

स्पर्धनार्थं समृत्स्जेत् पृथक्काला स्थापयेदित्यर्थः। ग्रथविति तीर्थ
सज्ञावे श्रूद्रस्तीर्थनेय इति व्यवस्थितविकत्यः।

तथा—

दुर्वनं स्वपियता तु ग्रह्मनेनाभिसं हतम्।
दिन्नणागिरसं भूमी बिह्नेषात्यां निवेगयेत्॥
गङ्गादितीर्थेषु तु चातुर्वणिकस्यैव उदकमध्ये गरीराष्टं काला
भूमिस्पर्गी अवश्यमेव कारियतव्यः।
यथा विष्णुपुराणे भारतवर्षमधिकत्य—

दतः सम्प्राप्यते खर्गी मुक्तिमस्मात् प्रयान्ति च। तिथेक्तं नारकत्वच यान्यत्र मनुजा मुने॥ तत्यातिविक्ततं दृष्टा सुवर्णादिकं पापचयार्थं दापयेत्।

## वराहपुराणे—

दापयेत् स्नेहभावेन भूमि हेथा हिजातिषु।
सुवर्षं वा हिरखं वा यथोत्पन्नन्तु माधवि॥
तत्र लोकहितार्थाय गोप्रदानं विधिष्यते।
तथैव दीपदानेन हिप्रं मुखेत किल्विषात्॥
भूमीति पृथिवीसम्बोधनं हेथा हिप्रकारकं सुवर्णं काञ्चनं हिरखं
रजतञ्च यथाशिक समुचयेन दयात्।
श्रिग्निपुराणे—

यासत्रसृत्युना देया सवता गीसु पूर्ववत्।

यमदारे महाघोरे क्षणा वैतरणी स्मृता॥

तत्र प्राष्टुख याचान्त उदङ्मुखं ब्राह्मणमुपविष्य काञ्चनमिनं

तत्मग्रदानञ्च गन्धपुष्पादिनाभ्यर्चे प्रदं काञ्चनं तुभ्यं ददानीति

दिजकरे जलदानं ददखेति तेनीको वारिणा काञ्चनमभ्युच्च वाम
हस्तेन धृत्वा क्ष्मपतिलजलान्यादाय—

ॐ अदोत्यादि चिप्रपापप्रमोचनकाम इदं काञ्चनमर्चित-ममुकगोचाय अमुक्यभूणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्पद्दे इति दिजकरे सक्षप्रजलं दयात्।

गहीता गरही ला खस्ती ति वदेत्। श्रयोत्यादि क्षतेतलाञ्चन-दानप्रतिष्ठार्थं दिवणामिदं रजतं पित्रदेवतं श्रमुक्तगोत्रायामुक-श्रमीणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे दित दिवणां द्यात्। यहीता खस्तीत्युक्का दिवणां स्पृष्टा गायनीं काममृतिञ्च पिठला काञ्चनिमदमिनदेवतिमिति वदेत्। कामस्तिस्त-यज्ञवेदिनां ॐ कोऽदात् कसा ग्रदात् कामी-ऽदात् कामायादात् कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामैतत्ते तव कामग्रता भुज्जामहै।

सामगानान्त — ॐ क इदं कस्मा श्रदात् कामः कामायादात् कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमाविशत् कामेन खां प्रतिग्रह्लामि कामैतत्ते इति।

एवं पित्रदैवतं रजतमपि दद्यात्। रजतस्य तु काञ्चनदिचिणाः।
ततः क्षणागवीमानीय क्षणागवीं रुद्रं ब्राह्मणञ्च गन्धादिभिः
सम्पूज्य पूर्व्ववत् द्विजकरे जलदानादिकं क्रत्वा गामभ्युच्य—

ॐ उणी वर्षित श्रीते वा मार्ते वाति वा स्थम्। दातारं वायते यसात्तसाहैतरणो सृता॥ यमहारे महाघोरे कष्टाः वैतरणी नदी।

ताच तत्तुं ददाम्येतां क्षणां वैतरणों स्मृताम्।
इति पठिला ॐ प्रदीत्यादि यमदारावस्थितवैतरणीसंज्ञकनदीसुखसन्तरणकाम दमां क्षणगवीं सवस्तामर्चितां वैतरणीसंज्ञिकां
कर्द्रदेवताममुक्रगोतायामुक्रणमंणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे
दित सक्षप्रतिलजलपुच्छं करे दद्यात्। ग्रहीता पुच्छे ग्रहीत्वा
स्वस्तोति वदेत्। काच्चनदिच्णां ग्रहीता गायत्रीं कामसुतिच्च
पठित्वा गौरियं क्द्रदेवतित वदेत्। एवं चिप्रकिल्विषमोचनकामनया विष्णुदैवतं दीपं दद्यात्।

<sup>\*</sup> ख प्रस्तवो - तप्रा

ततो वराहपुराणोक्तमन्त्रेण संसारमोक्षणफलाय वासुदेव-मुह्म्य मधुपके दद्यात्। वराहपुराणे—

> प्रयाणकाले च ततो मन्त्रेण विधिपूर्व्वकम्। मङ्गिनेव दातव्यं सर्व्यं संसारमोत्त्रणम्॥ मधुपर्वे ततो ग्रह्म इमं मन्त्रसुदीरयेत्।

ॐ सङ्गच्छ मागच्छ ममैव देहे मधुपर्कं संसारमोत्त्रणम् । श्रीरं श्रवमागन्तरहं नित्यहन्मि श्रीरशीधनं ग्रह्म लोकनाथ प्रोक्तमिमं मधुपर्कम् । इति एष मधुपर्कः श्रीवासुदेवाय नम इति दद्यात् । श्राच्यं दिधमधूनियः मधुपर्कं विदुर्बुधाः ।

वाराई—

पुरुषो सृत्युकाले तु दत्त्वा संसारमोत्त्रणम्।

एवं विनि:सृतैः प्राणैः संसारं न स गच्छिति॥

ततस स्रोमित्येकाचरं ब्रह्मेत्यादिना स्रादिनामस्रावणमुचैः कर्षें

कार्यम्।

तथाच श्रोभागवते—

जन्मलाभः परं पुंसामन्ते नारायणसृतिः। इति ॥
ततो गतप्राणं घृतेनाभ्यञ्जयेत्—
क्वागपरिशिष्टम्—

घतनाभ्यत्तमाम्राव्य सहस्तं सूपवीतिनम्। चन्दनोक्तितसर्वाङ्गं सुमनोभिविभूषयेत्॥

## वराहपुराणे—

ष्टततेलसमायुक्तं काला देइविश्रोधनम्।
दिच्चणिश्रिरसं काला सचेलन्तु शवन्तदा॥
तीर्थस्थावाहनं काला स्तपनं तत्र कारयेत्।
गयादीनि च तीर्थानि ये च पुष्धाः शिलोच्चयाः॥
कुरुचेत्रच्च गङ्गाच्च यमुनाच्च सरिहराम्।
कीश्रिकीं चन्द्रभागाच्च सर्व्यपापप्रणाशिनीम्॥
\*भद्रावकाश्रां सरयूं गण्डकीं पनसां तथा।
वैणवच्च वराहच्च तीर्थं पिण्डारकं तथा॥
पृथिव्यां यानि तीर्थानि चतुरः सागरांस्तथा।

दति मन्त्रेणावाद्य स्वपियता दिचिणाशिरसं वस्त्रपुष्पचन्दनादिभि-रलङ्गृतं मुख-नासादय-कर्णदय-नेचदयेषु सप्तषु स्वर्णखण्डानि तदभावे कांस्ययुक्तं वद्धमं वा मुखे दला वस्त्राच्छादितमुखं ब्राह्मणं पूर्वेद्वारेण शूद्रन्तु दिचणदारेण सजातीया निर्हरेयुः। तथादिपुराणे—

प्रेत: स्नातो वस्त-माल्य-गन्ध-पुष्पाद्यलङ्कृत:।

प्रमणानभूमिं नेतव्यो ब्राह्मणैरनहंकतै:॥

मुखे निधाय वा कांस्यं सुवर्णं मणिविद्रमम्।

चतुर्विधेन वाद्येन कुर्युः कोलाइलं महत्॥

<sup>\*</sup> क पुस्तको - तत्रावकाशाम्। ं ख पुस्तके - कांखं सुक्ताम्।

## क्रन्दोगपरिशिष्टे—

हिरख्यमनान्यस्य चिम्ना किट्रेषु सप्तस् । सुख्येष्वय पिधायैनं निर्हरेयुः सुतादयः॥ सुख्येषु सुखसम्बन्धिषु किट्रेष्वित्यर्थः।

सनु:--

दिचिणेन सृतं श्रूद्रं पुरदारेण निहरेत्। पश्चिमोत्तरपूर्वेश्व यथायोगं दिजनानः॥

विष्णु:—

सतं दिजं न शूद्रेण निर्हारयेत च शूद्रं दिजेन।
इति दिजाद्यमद्वावे शूद्रेणापि निर्हरणमापलाल्पः॥
न विप्रं खेषु तिष्ठत्मु सतं शूद्रेण निर्हरेत्।
इति मनुवचने खेषु तिष्ठिल्पुत्युपादानात्।

यम:--

यस्थानयित श्रूद्रोऽग्निं हणकाष्ठह्वींषि च।

मन्यते ह्येष धन्भीऽस्ति स चाधर्मीण लिप्यते॥

हतमिन्य श्रूद्रेण कदापि नानेतव्यः, श्रश्रक्ती काष्ठमात्रमानेतव्यं

चितायान्त कदापि न दातव्यम्।

देवल:--

चण्डालाग्नेरमध्याग्ने: स्तिकाग्नेश्व कहिंचित्। प्रिताग्नेश्विताग्नेश्व न शिष्टिप्रहणं सृतम्॥

#### हारीत:-

न ग्रामाभिमुखं प्रेतं निहरेयुर्यदि वर्मनि ग्रामः स्यात्तदा तन्मध्ये न गन्तव्यम्।

द्ति बह्विसना गन्तव्यमित्यर्थः।

छन्दोगपरिशिष्टम्-

श्रामपात्रेऽत्रमादाय प्रेतमग्निपुर:सरम्।
एकोऽनुगच्छेत्तस्याद्रमद्रपथ्युश्रत्स्जिङ्ग्वि॥
तृश्णों त्यजेदित्यर्थः।

भूमी शनैनिधातव्य इति पुराणवचनात् भूमी शवः शनैरव स्थापनीयः।

आदिपुराणे—

नदीमध्ये सनायसु दम्बव्यय न चान्यया।
यिसान् देशे जलं नास्ति तुषारं वा न विद्यते॥
तत्र तोयक्या कार्य्या वक्तव्यं वा हिमं हिमम्॥
ततो नदीतीरे जलसमीपे वा तदभावे तोयक्यां कला चितां
निर्माय स्नातः पुत्रादिः समग्रचिभूमावुपविष्टो दिचणामुखो वामं
जानु भूमौ कला वच्चमाणिपण्डदानितिकर्त्वव्यतया मण्डलीकरणरेखावनेजनरुपया श्रमन्त्रकमिव श्वामपात्रादविश्वष्टमवार्डं दद्यात्।

यथा गोमयोपलिप्तायां भूमी तूर्णीं मण्डलिकां विधाय तत्र कुशेन दक्तिणायां रेखां कत्वा रेखामभ्युच्य ॐ अमुकगोत्र

<sup>\*</sup> ख पुस्तके - अई मध्युत्धजेत्।

प्रेतासुकाशमानित जलमवनिन्द इति सतिलजलं दला— यजुर्वेदो कुणानास्तीर्थे तिलान् विकिरेत्।

सामगत्त-रेखामभ्युच्च तदुपरि क्यानास्तीर्थं तिलान् विकीर्थं अमुकगोत्र प्रेतामुक्यभावितत्ते जलमवनेनिच्च इति सतिलजलं दयात्। ततोऽत्रं ग्रहीत्वा ॐ अमुकगोत्र प्रेतामुक्यभावितत्ते- ऽत्रमुपतिष्ठतामिति तथा क्योपरि दयात्। ततः पात्रचालन पुनरवनेजनं दयात्त्णीं यथायक्ति गन्धादिदानमिति। क्रन्दोगपरिथिष्टम्—

श्रिक्षमादह्ममाप्त श्रासीनी दिखणामुखः।
सब्धं जान्वाच शनकैः सितलं पिण्डदानवत्॥
उत्मृजीदिति पूर्वेणान्वयः। तथा तत्वेव।

अय प्रवादिराष्ट्रत्य कुर्याद्दार्चयं सहत्।

भूपदेशे श्रची युक्ते पश्चाचित्यादिलचणम् ॥

श्रादहनं \*[श्राशानं] श्राच्य पातियत्वा श्राष्ट्रत्य स्नात्वा श्राण्टित्वा स्मानं दारुसमूहं कुर्यात्। ततः प्राचीनावीती पातितवाम-जानुर्यथायोग्यभूमी दारुसंस्तेः पश्चात् करिष्यमाणाया दारु-चितेद्रिस्थापनस्थादिभूतं लच्चणमग्निस्थापनाथं पश्चधा भूसंस्कारं कुर्यात्।

तत्र यजुर्वेदिनां प्रथममेव करशोधनं ततो गोमयेनोपलेपनं तत्र हस्तप्रमाणे स्थण्डिले कुशमूलेन प्रागग्रं प्रादेशप्रमाणं

<sup>\*</sup> ख पुस्तके [ ] चिद्भितां शो नास्ति। क पुस्तके-चितामित्यधिकः।

सप्ताङ्गलान्तरितं प्रजापतीन्द्रसोमदैवतं रेखावयं काला क्रमेण रेखास्त्रलगं ग्रहीला ऐशान्यां प्रसिष्य रेखावयस्याभ्युचणम्।

सामगानान्त प्रथममेव करणोधनं ततो गोमयेनोपलिप्य तत्र इस्तप्रमाणे स्थण्डिले मूलेन प्रागगां दादणाङ्गुलप्रमाणां रेखां प्रथ्मोदेवताकां पीतवर्णामुक्तिस्य तन्मूललग्नामुत्तराग्रामेकविंग-स्थङ्गुलप्रमाणामग्निदेवतां लोहितवर्णां रेखां कत्वा एतत्मंलग्न-प्रथमरेखातः सप्ताङ्गुलान्तरिताः प्रागगाः प्रादेशप्रमाणास्तिस्तो रेखाः प्रजापतीन्द्रमोमदेवता नीलक्षणश्चक्तवर्णाः कत्वा क्रमेण रेखास्त्वरं ग्रहोत्वा ॐ निरस्तः परावसुरिति ऐशान्यां दिशि चिष्ठा रेखास्यक्तणमिति।

एतचीपनीतमात्रस्य निरम्नेरपि यथा पारस्कर:-

यद्यपेतो भूजोषणादि समानं यदाहितानेत्दकान्तस्य यावत् गमनादिति।

भूजीषणं भूसंस्कारः तदारभ्य स्नानामिदानादि जलसमीप-गमनपर्यन्तं यदाहितामेः क्रियते तत्सर्वमुपनीतमातस्यापी-त्यर्थः।

ततो गयादीनि च तीर्थानि इत्यादिमन्त्रेण तीर्थमावाद्य पूर्व-स्विपतं शवं श्रिचवस्त्रद्वययद्वोपवीतधरं गन्धमाच्याद्यलङ्कतं दारुचय-रचितचितायामास्तीर्णकुशायां यजुर्वेदिनमुत्तरशिरमं छन्दोगिनं दिच्यश्चिरसं पुरुषमधोमुखं स्त्रियमुत्तानदेशमारोपयेत्। भादिपुराणे—

सगोवजेर्गृहोता तु वितामारोप्यते शवः । श्रिभे स्विणादिक्चरणस्तु प्रमानिति । । उत्तानदेहा नारी तु सिपण्डेसैव बन्धुिमः । दिचणादिक्चरण द्रत्यनेनोत्तरिशरस्वमुक्तम् । इन्दोगस्य तु दिचणाशिरसं तथेति साग्निदाहे उक्का पश्चात्—

एष एवाग्रहोताग्नेः प्रेतस्य विधिरिष्यते। इत्यादिना इन्दोगपरिशिष्टकता निरग्नेरप्युपसंहारात् दिचणा- शिरस्वमेव।

ततश्च देवाश्वाग्निमुखाः सर्वे एनं दह्निवित मनसा ध्यात्वा पातितवामजानुः प्राचीनावीती दिच्णामुखी हताग्रनं ग्रहीत्वा—

ॐ-काला तु दुष्करं कर्म जानता वाप्यजानता।

सत्युकालवर्म प्राप्य नरं पञ्चलमागतम्॥

धर्माधर्मसमायुक्तं लोभमोक्तसमावतम्।

दह्यं सर्व्वगाचाणि दिव्यान् लोकान् स गच्छतु॥

एवमुक्ता ततः ग्रीघ्रं काला चैव प्रदिचणम्।

ज्वलमानं तथा बिद्धं भिरःस्थाने प्रदापयेत्।

चतुर्वणेषु संस्थानमेवं भवति पुत्रका॥

भयञ्च वराहपुराणीयमन्तः स्तोदाहेऽप्यविकतः एव पठनीयः।

<sup>\*</sup> क पुस्तके - शिरः।

<sup>ं</sup> क पुस्तके - पुमानपि।

नरशब्दस्य मनुष्यजातिमात्रे प्रयोगादन्वयोपपत्तेः। ततसु काष्ठादि ष्टतं प्रचिष्य दग्धा किश्चिच्छेषमवशेषयेत्। यादिपुराणे—

> यत तन भवेहु:खो यदि नरस्तु हस्ति। नि:श्रेषस्तु न दम्धव्यः किञ्चिच्छेषं त्यजेत्ततः॥

प्रचेता:--

नग्नं देहं दहेनैव किञ्चिद्यं परित्यजेत्।

श्मशानवासिचण्डालाद्यधे देयं वस्त्रखण्डादिकं किञ्चित्-परित्यजेदित्यधेः। ततः प्रादेशप्रमाणामेकां समिधमादाय चिताग्निं प्रदक्षिणोक्तत्याग्नी प्रक्षिप्य क्रव्यादाय नमसुभ्यमित्यनेन मन्त्रेण ज्वलदुस्तूकोपरि कुठारेण प्रहारं कुर्यात्।

एवं सप्तवारान् सप्त समिधः चिष्ठा सप्तप्रहारान् छत्वा शवमनवेच्चमाणः स्नानार्थं नदीं गच्छेदिति नारायणोपाध्यायः। यथादिपुराणे—

गच्छेष्यदिवणाः सप्त समिद्धिः सप्तिः सह।
देयाः प्रहाराः सप्तैव कुठारेणोत्मूकोपरिषः॥
क्रव्यादाय नमसुभ्यमिति जप्यं समाहितैः।
नावेचितव्यः क्रव्यादो गन्तव्या च ततो नदी॥

प्रदित्तणाः सप्त गतीर्गच्छेदित्यर्थः । क्रव्यादश्चितास्थोऽगिनस्त-सपश्चित्रनदी गन्तव्येत्यर्थः ।

<sup>\*</sup> ख पुक्ति – यदि नग्नस्तु।. ा ग पुस्तिने - जुठारेख मुखोपिर।

श्रमी समित्रचेपमाह प्रचेता:-

तथा—-

दम्बा भवं ततस्वेवं प्रादेशाः काष्ठिकास्तथा।
सप्त प्रदक्तिणाः क्रव्वा एकैकन्तु विनिः चिपेत् ॥
प्रदक्तिणा गतोरिति भेषः चिपेत्रप्रक्रतिचितामावेवित्यर्थः।
रजस्वनायाः स्तिकायाः संस्कारिवभेषमाह पराग्ररः—
पञ्चभिः सपियवा तु गव्यैः प्रेतां रजस्वनाम्।
वस्तान्तरद्वतां क्रव्वा दाह्यदिधिपूर्व्वकम्॥

स्तिकायां स्तायान्तु कयं कुळीन्त याज्ञिकाः।
कुकी सतिलमादाय पञ्चगव्यं तथैव च॥
पुष्ययैवाभिमन्त्राप ऋचा शुद्धिं लभेत्ततः।
तैनैव स्तपयित्वा तु दाहं कुर्याद्ययाविधि॥

पुख्या ऋचा आपो स्थि। श्विम प्रेणा दिमन्तेण, सगर्भा चेन्त्रियते तदा कदा चित् गर्भस्य जीवना प्रश्रद्धया स्तस्य तु गर्भस्या गिनसंस्तारा-नहेला च उदरं विदार्थ्य गर्भे पृथक् कत्य नारी यथा विधि संस्तार्था स्तगर्भस्य तु खण्डना दिप्रतिपत्तिः।

एतन्त्र लक्षमेव वचनं पठन्ति—

अथ चेहर्भसंयुक्ता नारी दैवाहिपदाते। अन्तः श्रत्यं पृथक्तत्य संस्कृत्तिया यथाविधि॥

<sup>\*</sup> क ग पुस्तकहये - एकैकान्सर्दिने चिपेत्।

स्त्रीणां सहगमनपरिपाटी सद्यःशीचप्रकरणे पूर्व्वलिखिताऽस्ति। श्रीरालाभेऽस्थीन्यादाय प्रतेनाभ्यञ्जा उर्णातन्तुनाच्छाद्य पूर्व्ववत् दहेत्।

यथा छन्दोगपरिशिष्टम्--

विदेशमरणेऽस्थीनि श्राहृत्याभ्यन्ता सिंपेषा।
दाहयेदूर्णसाच्छाद्य पात्रन्यासादि पूर्ववत्॥
सुगादिपात्रन्यासन्त साग्निविषयः। [अशीचाभ्यन्तरे तदशी-चमेव। अशीचात् परन्तु दाहिनिमित्तं विरावाशीचम्।] अस्था-मध्यनामे शरपत्रैः पुत्तनकं काला षष्ट्यधिकपनाश्रपत्रशतवयं यद्यास्थानं नियोज्य यविष्टेन विनिष्य "असी स्वर्गाय लोकाय स्वाहेत्युक्ता" तथैव दहेत् जनधाराञ्च दद्यात्।
रह्यपरिशिष्टे—

यभीत्यर्डेच भिरसि यीवायां दम योजयेत्। उरिस विंगतं दद्यादिंगतिं जठरे तथा॥ बाइभ्याच मतं दद्यादद्यादङ्गुलिभिदेग। द्वादमाईं व्रष्णयोरष्ठाईं भिन्न एव च॥ उर्भ्याच मतं दद्यात्तिंमतं जानुजङ्वयोः। पादाङ्गुलिषु च दम एतत् प्रेतस्य लच्चणम्॥ जणीस्त्रेण संवेष्ट्य यविष्टेन लेपयेत्। संस्त्रस्य विधिनागिभिजलधारां तती हरेत्॥

<sup>ु</sup> ख पुस्तने चिक्नितांगः प्रतितः।

## ऋादिपुराणे--

तदभावे पलाश्रोखेः पत्नैः कार्यः पुमानि ।

ग्रतेस्तिभिस्तया षट्या शरपत्ने विधानतः ॥
विष्टितव्यस्तया यतात् क्षणासारस्य चर्मणा ।

जर्णास्त्रेण वड्डा तु प्रतेष्ठव्यस्तया यवैः ॥

सुपिष्टे जलसंभित्रैः प्रदग्धव्यस्तयागृना ।

ग्रमी स्वर्णय लोकाय स्वाहेत्युक्ता सबान्धवैः ॥

एवं पर्णनरं दन्धा निरात्मग्रचिभेवेत्।

तस्य कालमाइ जावाल:--

श्रातिपचाइहेन्नैव नरपणें कथञ्चन ।
तिपचे तु गते दह्यो दर्शे प्राप्ते ह्यनिकः ॥
श्रातानिनिरिति विश्रेषणात् साग्नेस्तिपचापेचा नास्ति किन्तु
श्रानन्तरदर्शात् पूर्विमेव ।
तथा विश्राः—

तथा विपच्चे गते तु पर्णनरं दहेदादानिभृ:। वायुपुराण--

नरपर्णं दहेनैव प्राक्ष त्रिपचात् कथञ्चन।
पित्हा मात्हा स स्थान च दर्भे दहेदादि॥
सुमन्तः--

अस्थामलाभे दर्शे तु ततः पर्णनरं दहेत्। सताहाज्ञाने याद्यमाह प्रचेताः—

अविज्ञाते सतेऽमावस्यायां अवणदिवसे वा॥

सतग्रव्होऽत सताहपरः, श्रज्ञातमरणस्यौर्डदेहिकाभावात् मास-ज्ञाने तिव्यज्ञाने तु तन्मासीयामावस्या क्षणोकादशी वा श्राह्या। जभयोरज्ञाने श्रवणदिवस इति व्यवस्था।

ततस्वसावस्थायां पर्णनरं दग्धा अभीचीत्तरमिको हिष्ट क्रत्वा अवणदिवसादारभ्य प्रतिमासिकं संवसरपर्थन्तं यथाक्रमं समाप्य अवणदिवस एव सपिण्डीकरणं प्रत्याब्दिकञ्च करणीयम्। संवसरविभेषज्ञाने मासज्ञाने च तिथिमात्राज्ञाने पर्णनरं दग्धा अभीचात्परं एको हिष्टं क्रत्वा प्रतितमासिकं प्रतितवार्षिकञ्च क्रण्णैकादग्धां क्रत्वा प्रक्रतमासिकं प्रक्रतवार्षिकं वा तन्मासीया-मावस्थायां कार्यम्। अवणदिवसाज्ञाने बाल्ये वा पित्रोमरणे व्यवस्थामा ह—

## पद्मपुराणे--

न जानाति दिनं यस्तु न मासं वसुधाधिप । तेन कार्यममावस्यां याद्धं संवत्सरं खलु। मार्गशीर्षं तथा मासे वैशाखे ज्येष्ठ एव वा॥

एवच पर्णनरदाहे क्षते १ श्रमावस्यायां सांवत्सरिकमेकोहिष्ट-मेव कार्यां न तु पार्व्वणं श्रमावस्याच्चयत्वाभावात्।

श्रमावस्यां चयो यस्येत्यादि शङ्कवचनेन चयाह एव पार्ळ्यण-विधानात्।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके—मासं वापि नराधिय।

े क पुस्तके— [ ] चिक्कितांशः पतितः।

पंशिनरदा है कते ] यदि तदस्थीनि लभ्यन्ते तदा तिषां पुन-दीहमानं निरानागीचचान तु पुनः पिण्डादिदानम्। तथा मादिपुराणे—

एवं क्षते सतस्त्राच्या यद्यागच्छेत् पुनः क्षचित्। कुर्यात्तदायुषीमिष्टिं पुनराधाय पावकम्॥ अनतीतिद्विषें प्रेतं गन्धमाच्यादिभिरलङ्गत्य--

यहरहनेयमानो गामखं पुरुषं पश्न्। वैवखतो न त्ययित सुरया इव दुर्माति:॥ इति यमगायां गायन्तो बान्धवा यामाहृष्टिः ग्रुचिदेशे निखनेयु-न कदाचित् यग्निदाहोदकदानादि:।

याज्ञवल्काः---

जनिह्वर्षं निखनेन कुर्यादुदकस्तः। श्रादिपुराणे—

वस्ताचौभूषितं काला निचिपेत्तन्त काष्ठवत्। खनित्वा शनकौभूमी सद्यःशीचं विधीयते॥

# अधोदकदानादिः ।

सर्वे एव शवस्यः सिंपण्डाद्या दाइस्थानमनवेचमाणा यत नद्यादी स्रोतो नास्ति तताहरह द्रत्यादि यमगायां गायन्तो यथा— ह्रवपुरः सरं गत्वा जलं प्रविष्य सर्व्वाण्येव वासांसि प्रचाच्य पुन-स्तदेव वस्त्रं परिधाय प्राचीनावीतिन एकवस्त्रा दिचणामुखाः य्यालकमन्यं वा सम्बन्धिनं प्रेतायोदकं करिष्याम द्रति प्रच्छेयुः । कुरुष्यं मा चैवं पुनरित्ययतवर्षे प्रेते कुरुष्यमेवेतरिस्मिनित तेनोक्ते वामहस्तानामिकया यप यालोद्य ॐ यपनः शोशचदघमिति मन्त्रेण सक्तत् सानं कुर्युः, यङ्गञ्च न घषेयुः स्, सुग्नकुग्रैः पित्ततीर्थेन सित्वजलाञ्जलिमेकं सर्वे दद्युः । स्त्रीग्र्द्राणां मन्त्रपाठो नास्ति । कृत्दोगपरिश्रिष्टम्—

श्रथानवेच्चमेत्यापः सर्वे एव श्रवस्थाः।
स्नाला सचेलमाचम्य दद्युरस्थोदकं जले॥
चिताग्न्यवेच्चणरिहतं यथा स्थात्तथा श्रप एत्य गला सर्वे एव
श्रवस्थाः सिपण्डाद्या जल एव दद्युर्न स्थल इत्यर्धः।
श्रवस्थाः मध्ये नित्याधिकारिणं काम्याधिकारिणञ्चाच्च
याज्ञवल्काः—

सप्तमाद्यमादापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्थपः। अपनः शोश्चदघमनेन पित्रदिक्षुकाः॥

<sup>\*</sup> क पुस्तके - वर्षयेयुः।

एवं मातामहाचार्यप्रेतानाञ्चीदकित्रयाम्। कामोदकं सिख-प्रत्ता-खस्त्रीय-खश्रदिक्जाम्॥ सक्षत् प्रसिञ्चन्त्रादकं नामगोत्रेण वाग्यताः।

दशमाद्देति यस्य त्रयः पुरुषाः पितताः प्रविज्ञता वा श्रव्रमिण जीवन्तो वा भवन्ति तस्य दशमपुरुषपर्यन्तं पिण्डलेपसम्बन्धात् सापिण्डंग्र ज्ञातव्यं ततः सिपण्डानां सिपण्डा मातामहाचार्ययोसु दीहिनशिष्याववश्यसदनं कुर्यातामन्येषान्तु श्रवस्थ्यां कामा-दिच्छावशादुदकदानं नावश्यकम्। प्रत्ता प्रदत्ता कन्या म्बस्तीयो भागिनेयः।

श्राम्यलायन:--

सव्याद्यता व्रजन्यनविद्यमाणा यतोदकमवहं भवति तलाप्य सक्षदुनाच्य एकं जलाञ्जलिं नामगोत्राभ्यासुत्स्जेत्।

सव्यावृता वामावर्त्तेन चिताग्निमनवेचमाणा यत्र भवहं स्रोतो नास्तीत्यर्थः।

शङ्घलिखिती--

प्रतस्य बान्धवा यथाष्ट्रसमुदकमवतीर्यं नोहर्षयेरन् सक्षदपः प्रसिच्चेरन्।

आदिपुराणे—

बादी वस्तच प्रचात्य तेनेवाच्छा दितस्ततः। कर्त्तव्यं तैः सचेलन्तु स्नानं सर्व्यमलापहम्॥

पारकार:-

संप्रयुक्तं मैथुनं याचेरन् उदकं करिषाम इति कुक्षं मा चैवं

पुनिस्ति श्रेत क्षिक्षमेवेतरिसिनिति सर्वे ज्ञातय श्रासप्त-मात् पुरुषात् दशमाद्दा समानग्रामवासे यावत् सम्बन्धमनुसारेयु-रेकवस्ताः प्राचीनावीतिनः सव्यस्थानामिकया श्रप श्रालोद्ध श्रपनः शोश्चचदघिमिति दिखणासुखा निमक्जन्ति ग्रेतायोदकं प्रसिञ्चन्ति श्रञ्जलिना श्रसावेतने द्रति।

मैथुनं मिथुनसम्बन्धि खालकादिकम् संप्रयुक्तं सम्यक् प्रत्युत्तरदानकुण्यलं दणमाद्दिति पतितप्रव्रजितजीवत्पित्रादित्रयविषयम्।
प्रयमस्मत्कुले जात दति यावसम्बन्धमनुस्मरेयुः तावत् समानीदकास्तेऽपि समानगामवासे हि स्पर्थयोग्यत्वादवण्यं कुर्युरेतेन गवस्प्रणां सपिण्डानां समानोदकानां दी हिन्निष्णययोश्च नित्याधिकारः। यन्येषाञ्च काम्य दति। प्रञ्जलिमित्येकवचनादेकाञ्जलिदानमावण्यकं सकदपः प्रसिञ्चरित्रति ग्रङ्गलिखितवचनाच्च एकं
जलाञ्जलिमित्याखलायनवचनाच।
यन्तु—

दिचणिभिमुखैविप्रैदेंगं तस्याद्धालितयम्। इत्यादिप्राणवचनं तत्फलातिषयार्थम्। श्रमावेतत्ते इति सम्बो-धनान्तनिर्देशादमुकगोत्र प्रेतामुकश्मेन्नेतत्ते तिलोदकमुपतिष्ठता-मिति यज्ञवेदिनां प्रयोगः।

> प्रग्रह्म च रघुत्रेष्ठो जलपूरितमञ्जलिम्। दिशं याम्यामिमुखो रदन् वचनमज्ञवीत्॥ एतत्ते त्रपशादूल विमलं तोयमुत्तमम्। परलोकेषु पानीयं महत्तमुपतिष्ठताम्॥ इति रामायणे—

प्रेतान्तनामगोवान्ताभ्यामुक्षृजेदुपितष्ठताम्।
इति ब्रह्मपुराणे च उपितष्ठतामित्यस्य दर्भनात् एतत्ते तिलोदकं
त्यस्त्रिति कस्यचित् प्रयोगोऽप्रमाण एव। नारायणोपाध्यायेनापि त्यस्त्रत्यप्रमाणकमित्युक्ता एतत्ते तिलोदकमिति मात्रमुक्तम्। सामगानान्तु अमुकागोत्रं प्रेतममुक्रभाणं तपयामौति
वाक्यम्।

यथा छन्दोगपरिशिष्टम्—

गोवनामानुवादादि तर्पयामीति चोत्तरम्।

दिल्लायान् क्यान् कला सितलां सु सकत् प्रयक् ॥
तिपयामीत्यनेन गोत्नादिपदानां दितीयान्तलमायातम् । यनपयाद्यते इत्यनुवादः प्रेतग्रब्दो जीवत्यपि पूर्व्ववृत्तयोगीननान्नोः
पयात् प्रवृत्तलात् गोत्ननामप्रेतग्रव्दा एतावन्मात्नमादिभृतं
तर्पयामीति मात्रमुत्तरभूतं नान्यत् किञ्चित् वाच्यम् । यत्रपव
एतल्पतिलाञ्जलिनेति मध्ये कस्यचित् प्रयोगोऽश्रद्ध एव ।
पैठीनिसः—

सतं मनसा ध्यायन्दिचणामुखस्तीनुदकाष्त्रलीन् निनयेत्। शावप्रसति एकादशाहे विरमेत्।

अवैकादणाइपदमणीचान्ति दितीयदिनोपलचणं ततश्च तन्मान-स्यैवाधिकरणत्वावगमात्ततः परमपि तपणं कार्यम्।

तीर्थयातां विवाहच स्वाध्यायचान्यतपेणम्। संवसरं न कुर्व्वति महागुरुनिपातने॥ इति वचने अन्यपददानस्वरसाच। सुमन्त्रस्तैर्नृपसुतैः सार्षभाष्त्रास्य राघवम्।

श्रवातारयदालक्वा नदीं मन्दािकनीं ततः॥

ते सुतीर्थां नदीं कच्छादुपगम्य यश्रस्तिनः।

श्रीततोयां समे देशे प्रविष्य विमलान्ततः।
श्रसिचनुदकं सर्व्यं तस्मै चैतद्भवन्ति॥

इति रामायणे क्रतोदकयोभेरतश्रनुष्नयोवेस्सराभ्यन्तरे पुनस्तर्पणदर्शनाच।

एवं तृतीयसप्तमनवमाहेषु प्रेतीदकार्थं मिलिला सर्वे ज्ञातयस्तर्पणं कुर्युः।

यथा गोतम:—एवं तृतीयसप्तमनवमेष्वपीति। सानाशतस्य शुडिमाइ यम:—

चातुरे सानसंप्राप्ते दशकालस्वनातुरः।

स्नात्वा स्वात्वा स्थ्रीत् चिप्रं यतः श्रध्येत त्रातुरः ॥
ततः पुनः स्नात्वाऽन्यद्वासः परिधाय स्नानवस्तं सक्तदापीद्याचम्य
शाद्वत्रश्चिदेशस्थितायां शोकापनोदकं किश्वत् प्रामाणिकः कुर्यात्।
याच्चवत्काः—

क्षतोदकान् समुत्तीर्णान् सदुशादलसंस्थितान्। स्नातानपन्देयु क्षानितिहासै: पुरातनै:॥ अत्र तर्पणस्य स्नानोत्तरभवित्वेनैव प्राप्ते: पुन: स्नातानिति पदो-पादानात् पुन: स्नानं कार्य्यम्।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके स्पृथेत्तन्तु ततः। † ग पुस्तके अपवदेयुः।

### तथा महाभारते—

ते निनीयोश्वदकं सब्बे विलिप्य च सृगं पुनः।

श्राप्ता हरिपादाक्यजःपूतसरिज्ञले॥

श्रव गङ्गायां पुनराष्ट्रता दत्यभिधानात्।

श्राखलायनः—

उत्तीर्थान्यानि वासांसि परिधाय सक्तदापीद्यति। याज्ञवल्काः—

मानुष्ये कदबीस्तम्बनिः सारे सारमार्गणम्।
करोति यः स सम्मूढ़ी जनवुह्नुदसिन्नभे॥
पञ्चधा सन्भृतः कायो यदि पञ्चलमागतः।
कर्मभिः स्वर्गरीरोष्टीस्तव का परिवेदना॥
गन्ती वसुमती नामसुदधिर्दैवतानि च।
फेनप्रस्थः कयं नामं मर्त्यनोको न यास्यति॥
स्रेषाञ्च बान्धवैर्मृतं प्रेतो भुङ्ते यतोऽवगः।
स्रोपाञ्च वान्धवैर्मृतं प्रेतो भुङ्ते यतोऽवगः।
स्रोपाञ्च वान्धवैर्मृतं तु क्रिया कार्या तु मित्ततः॥
इत्याद्यवश्यं त्रोतव्यं सुनिभिर्नियमेन विधानात्।

<sup>\*</sup> क पुस्तके—विनीय।

क पुस्तके—स्टतः।

# अथ पिग्डदानविधिः।

## प्रचेता:--

तोयार्थन्तु ततो गच्छेद्गृहीत्वा पुरुषं पुरः।

ग्रहीतनगुडं यतात् सर्व्वदुष्टनिवारणम्॥
पुरुषान्तराभावे आदिपुराणे—

स्वायं भाग्डमादाय नवं स्नातः सुसंयतः। लगुड़ं सर्वदोषघ्नं ग्रहीत्वा तोयमानयेत्॥ मत्यपुराणे—

> प्रेतीभूतस्य सततं भुवि पिण्डं जलं तथा। सकुशं सतिलं ददाइहिजलसमीपतः॥

### शुन:पुच्छ:—

तिल्मियन्तु दर्भेषु पिण्डं दिचिणतो हरेत्। हारमध्ये प्रदातव्यं देवतायतनेषु वा॥ प्रालिभिः प्रक्तुभिवीपि प्राक्षेवीप्यय निवेपत्। प्रयमेऽहिन यद्र्यं तदेव स्याह्याहिकम्॥ दिच्णतो दिच्णाग्रेषु दर्भेष्वित्यर्थः।

यच- प्रेतिपण्डं बहिदद्याहभैमन्त्रविवर्ज्जितम्। इति मरीचिवचने दर्भवर्जनं तत्—

> अक्षुप्तचूड़ा ये बाला ये च गर्भाद्विनि:सृता:। स्ता ये चाप्यसंस्कारास्तेषां भूमी प्रदीयते॥

इति हारीतवचनैकवाक्यतावशात् षण्मासाभ्यन्तरस्तस्य मोहा-इधस्य विहितकालेऽप्यक्ततं चूड्स्य विहितकालेऽप्यक्ततोपनयनस्य च ज्ञेयम्।

मन्तवर्जनन्तु सामान्यप्रकरणात् सर्वस्थैव पिण्डप्रक्रियो-पयोगियावनान्त्राणां पाठनिषेधकम्। मन्तवर्ज्जनाच मण्डलिका-रेखाकरणादिपिण्डप्रक्रियाः सर्वा एव कार्या इत्यायातम्। गुणनिह्या मुख्यनिहत्तरेन्यायत्वात् प्रेतिपिण्डमिति वचनाच तीर्यादिश्राडे मन्त्रपाठोऽस्त्येविति।

## ऋादिपुराण--

ततस्रोत्तरपूर्वस्थामिनं प्रज्वालयेहिमि ।
त्रिं ज्ञास्ति तत्र द्विः प्रचाल्य पचेत् स्वयम् ॥
सपिवतिस्तिलेमियां नेशकीटिविवर्ज्जिताम् ।
द्वारोपान्ते ततः चिष्ठा ग्रद्धां वा गीरमृत्तिकाम् ॥
तत्पृष्ठे प्रस्तरेहर्भान् याम्यायान् देशसभावान् ।
ततोऽवनेजनं दद्यात् संस्मरन् गोत्रनामनी ॥
तिलसिर्पिमेधचीरैमियितं तप्तमेव दि ।
दद्यात् प्रेताय पिण्डन्तु दिच्णामिस्खस्थितः ॥
अर्थैः पुष्पेस्तथा धूपैदीपैस्तोयैस् ग्रीतलैः ।
जर्णातन्तुमयैः ग्रद्धविसीिमः पिण्डमर्चयेत् ॥
उत्तरपूर्वस्थां पिण्डस्थानादित्यर्थः । गोवनामनी दति वचनात्

गोत्रनामपदप्रयोगमात्रं कार्यं न तु सम्बन्धापकपिवादिपद-

0.0

प्रयोगः, दद्यात् प्रेताय प्रेतमुहिश्य इत्यनेन च प्रेतपदेन देवता-त्वावगमात् सम्बन्धापकपदस्थाने प्रेतपदिवधानाच । तथाच याद्यविवेकी—

एतत् प्रेतशाहमिति गोभिलवचनात् प्रेतपदवन्तेन देवतात्वात् पित्यपदस्थाने प्रेतपदिविधानात् उत्मर्भवाक्ये मन्ते च पित्यपद-निव्यत्तिरिति न्यायमूलमिदम्—

पित्रश्रव्दं न युद्धीत पित्रहा चोपजायते। इत्याखलायनवचनम्। श्रतः सांवसित्वश्राहे पित्रपदिनद्वत्ति-नीस्तोति व्याख्यातम्।

पारक्तर:--- अवनेजन-पिण्डदान-प्रत्यवनेजनेषु नामग्राह-मिति।

श्रवावनेजनहयपिण्डदानेष्वेव नामग्रहणिनयमादन्येषु जला-ख्राल-माल्यदान-धूप दीपोर्णातन्तुदानादिषु नामग्रहणं न कार्यं, किन्तु एष ते जलाञ्जलिरित्यादिप्रयोगमानं एतेनामुकागोव प्रेतामुकदेवग्रमीवेतत्ते जलमवनेनिच्च इति प्रयोगः । पिण्डदानन्तु पष्ठान्तेनैव न तु सम्बोधनान्तेन ।

#### यथा ऋषणुङ्गः---

न स्वधाच प्रयुच्चीत प्रेतिपण्डं दशाहिन ।

भाषितेतच वै पिण्डं यज्ञदत्तस्य पूरकम् ॥

दशाहिकपदादेकादशाहादियाडेषु स्वधाशब्दप्रयोगीऽस्तीतिदिश्रितम् ।

यच --

प्रेतयाडेषु सर्वेषु न ख्रधा नाभिरम्यताम्।

इति आखलायनग्रहां तत् स्वधावाचननिषधकम्। अन्यथा सांवत्सरिक आडे एको हिष्टधमाति देशात् स्वधापदप्रयोगो दुरूप-पादनोयः कयं वा स्वधावाचननिषधस्ततात्र चेति।

तर्षि पिण्डदाने वाक्यरचना कीट्यीत्याह—भाषेतित वचन-बलात् पिण्डग्रब्दो नपुंसकलिङ्ग एव प्रयोज्यः, चकारोऽवधारणे एतदेव भाषेतित्यर्थः। तेन —

शिरस्वाद्येन पिण्डेन प्रेतस्य पूर्यते तदा।
दितीयेन तु कर्णा चिनासिकासु समासतः॥
गलांसभुजवचांसि त्तीयेन यथाक्रमात्।
चतुर्थेन च पिण्डेन नाभिलिङ्गगुदानि च॥
जानुजङ्गे तथा पादी पञ्चमेन तु सर्वदा।
सर्वचमाणि षष्ठेन सप्तमेन तु नाङ्यः॥
दन्तलोमाद्यष्टमेन वीर्यन्तु नवमेन च।
दशमेन तु पूर्णेलं त्याता चुद्विपर्ययः॥

इति वचनात् नेषाञ्चित् अमुकमोत्र प्रेतामुक्यभीनेतिच्छरःपूरकं िप्राई ते मया दीयते तवोपतिष्ठतामित्यादि प्रयोगो हेय एव।

एतस्य वचनस्य तु तत्स्वरूपमात्रप्रतिपादकत्वेन कर्नुरुसाइ-जननमाचप्रयोजनत्या तत्तद्भिलापे प्रमाणाभावाच। तत्तचिन्तने-नापि वचनप्रयोजनसिंदेश्व ते मया दीयते तवीपतिष्ठतामित्यस्य प्रमाणासिद्वत्वाच। तेन एतच्छिरःपूरकं पिण्डमित्यादि मनसि सिद्धान्य अमुकगोतस्य प्रेतस्यामुकश्रमीण एतल्ययमं पूरकं पिण्ड-मित्यादिमात्रयोगः सिद्धः।

श्रानिक्छेन-शिरःपूरणादिचिन्तनमिष न लिखितम्। श्रघी-दिभिक्षणीतन्तुमयवस्त्रान्तैः पिण्डार्चनं तृश्णीमेव कार्यं न तु नामगोत्रादिप्रयोगः।

तूणीं प्रसेकं पुष्पञ्च घूपं दीपं तथैव च। इति श्रन:पुच्छवचनात्। तथादिपुराणे—

एकस्तोयाञ्जलिस्वेक पात्रमेकञ्च दीयते। दितीये दी तितीये तीन् चतुर्थं चतुरस्तथा॥ पञ्चमे पञ्च षष्ठे षट् सप्तमे सप्त एव च। श्रष्टमेऽष्टी च नवमे नवैव दश्यमे दश। येन स्यः पञ्चपञ्चाश्रत् तोयस्याञ्जलयः क्रमात्॥ तोयपाचाणि तावन्ति संयुक्तानि तिलादिभिः।

आममृच्छकलादिनेति छन्दोगपरिशिष्टवचनादामम्ण्यपाचे छत्वा पिण्डसमीपभूमी गोमयेनोपलिप्तायां तोयाञ्जलिं माल्यञ्च दद्यात्।

प्रचेता: गरहहारे पिण्डं निवंपेयुभूमी माल्यं पानीयश्चीप लिप्तायां दशुरिति।

आदिपुराणे—

प्रयाति यावदाकाशं पिण्डाहाष्यमयी शिखा। तावत्तसम्मुखः तिष्ठेत् सर्वं तोये ततः चिपेत्॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तको एवं।

% दिवसे दिवसे पिण्डो देय एवं क्रमेण तु। दिजस्य दशमः पिण्डो देय एवं क्रमेण तु॥ वैश्यानां पञ्चदशमे देयसु दशमस्तथा। शूद्रस्य दशम:पिण्डो पूर्णे मासेऽक्ति दोयते ॥ सद्यःशीचेऽपि दातव्या सर्वेऽपि युगपत्तथा ॥

त्रांहाशीचे पारस्कर:-

प्रथमे दिवसे देयास्त्रयः पिग्डाः समाहितैः। दितीये चतुरो दचादिस्थमञ्चयनं तथा॥ त्रीं सु दयानुतीयेऽ क्लिवस्वादि चालये तथा। एको इष्टिन्तु कर्त्तव्यं श्राइकर्मा ततः परम्॥

वस्त्रचालनं चौरादिसकलदशा हक्त त्यो पलचकं ततः परं चतुर्था है एको हिष्टं कार्थम्। एवं सद्यः शौचे अपि तहिने पृथक् पृथक् पानेन दश्यपिण्डान् दस्वा चौरादिदशाहकत्यञ्च समाप्य परदिवस एव एको इष्टिष्ठषोत्सर्गादिकं न तु तहिने इति प्रागेवोक्तम्।

<sup>\*</sup> क पुस्तके [ ] चिक्कितां शः पतितः।

## अथ पिग्डदानप्रयोगः।

श्रीनदाता नवं स्थानयभाण्डं ग्रहीत्वा लगुड्हस्तं पुरुषमये कत्वा तदभावे स्वयमेव लगुड्ं ग्रहीत्वा जलमानीय बह्जिलसमीपे देवतायतने द्वारसमीपेवा दिच्याप्रवणे भूभागे कुश्रितिलिमश्रया किश्वतीटतुषाङ्गारादिरहितया गीरसृत्तिकया तीर्धतीरसदा वा हस्तपरिमितां चतुरङ्गुलोन्नतां दिच्यप्रवणां पिरिष्डकां निर्माय गोमयेनोपलिप्य पिण्डस्थानादैशान्यां दिशि तण्डुलप्रसृतिद्वयं प्रचाल्य मण्डत्यागं विना यथा सुसिद्धं भवति तथा स्वयं पचेत्।

ततः प्राचीनावीती दिचणामुखः पातितवामजानुर्भन्वरिहत-मेव पिण्डं दद्यात् पिण्डिकोपरि तृणीं मण्डिलकां कुशेन दिचणायां रेखाच कलाऽभ्युच्य—

यज्ञवंदी—ॐ अमुकगोच प्रेतामुकप्रमीन्नेतत्ते जलमवनिच्छ दत्यवनेजनं सितलजलं कुप्रत्रयेण पित्तिविंन रेखोपरि दत्त्वा तदुपरि दिच्णाग्रान् कुप्रानास्तीर्थे तिलान् विकिरेत्।

सामगसु—रेखोपरि दिल्लिगायक्त्रशानास्तोर्था तिलैरवकीर्थ ॐ अमुकगोत्र प्रेतामुकशसीत्रेतत्ते जलमवनेनिच्च इति सतिल-जलं दद्यात्।

ततो मधु-प्टत-दुग्ध-तिलिमिश्रं तप्तमेव पिग्छं ग्रहीला एतच्छिर:पूरकं पिग्डिमिति मनिस सिश्चन्य ॐ श्रमुकगोतस्य प्रेतस्थामुकशर्मण एतत् प्रथमं पूरकं पिग्डिमित्यादि वाक्यम्। एवं दितीयादिदिनेषु दितीयं पूरकं पिण्डमिति वाच्यं तत्र च एतत् कणनासाचिपूरकमिति चिन्तनम्। एवं ढतीये गलांसभुजवच्चः-पूरकम्। चतुर्थं नाभिलिङगुदपूरकम्। पञ्चमे जानुजङ्घापाद-पूरकम्। षष्ठे सर्व्वचम्पपूरकम्। सप्तमे सर्व्वनाड़ीपूरकम्। ग्रष्टमे दन्तलोमादिपूरकम्। नवमे वीर्थ्यपूरकम्। दशमे ढप्तता-चुदिपर्थयसिष्ठये द्रति चिन्तनीयम्।

ततः — ॐ अमुकागीत प्रितामुकाशभीनित जलं प्रत्यवनिनिच्चेति पातचालनजलं पिण्डे दद्यात्। ततः तृष्णीमेव
गन्धपुष्य धूप दीपोर्णातन्तुमयवस्तास्त्र्लैः पिण्डमर्चयेत्। ततः
पिण्डसमीपभूमावामम्ण्यपात्रे एष ते जलाञ्जलिरिति तिलगन्धपुष्यमहितं जलाञ्जलिं दद्यात्। एवञ्च प्रत्यहमेकैकहद्याः
सतिलजलाञ्जलयो मृण्ययामपात्रेषु पृथक् पृथक् देयाः। ततो
जलाञ्जलिसमीपे गोमयेनोपलिप्तभूमौ इदन्ते माल्यमिति माल्यं
दद्यात्। तथाचारात् काकबिलदानम्।

पिण्डिशेषमनं पाते क्तला अमुकगोतस्य प्रेतस्यामुकशर्भणो विशेषत्यये यमहारावस्थितवायसाय एष बलिनेम द्रत्युकृष्य क्रताञ्जलिः—

काक लं यमदूतोऽसि ग्रहाण बिलमुत्तमम्।

यमलोकगतं प्रेतं लमाप्यायितुमहिसि॥

काकाय काकपुरुषाय वायसाय महाकाने।

तुभ्यं बिलं प्रयच्छामि प्रेतस्य दृप्तिहितवे॥

इति पठेत् पाकाणकी प्रकादिभिरिष पिण्डा देयाः। किन्तु

प्रथमेऽहिन यद्रव्यं तेनैव सर्वेषु दिनेषु नानाद्रश्रेणेति। एवं नवदिवसेषु नव पिण्डान् दन्ता दशमः पिण्डोऽश्रीचान्तदिने सर्वेदेव वर्णेदेयः। एवं सङ्गराशीचेनाशीचस्य छडी द्रासे वाऽप्यविश्वष्टिपिण्डा अशीचान्तदिने देयाः-यावदशीचं पिण्डान् दद्युरिति विश्ववचनात्। विदेशस्थेन तु अवणदिवसे पतितिपिण्डान् दन्ता ततः परमविश्वष्टाः क्रमेण देयाः।

श्रव च प्रथमिपाण्डदाता पश्चादागतश्च प्रवादिरिधकारी जभावेव पिण्डान् दद्यातामिति पूर्वमेवाधिकारिप्रकरणे बहु विस्तृतम्। श्रश्की रावाविप दशाहिक पिण्डदानं कार्यं—

राहुदर्शनसंक्रान्तिविवाहात्ययद्विषु। स्नानदानादिकं कुर्युनिशि काम्यव्रतेषु च॥

इति देवलेनात्ययसम्बन्धिपण्डदानोदकदानादेविहितत्वात्। तथा रक्तादिपातेऽप्यशीचान्तरपातेऽपि पिण्डदानोदकदानं कार्यं प्रतिनियतकालीनत्वात्।

श्राचशिवना दत्तमामसच्छकलादिना।
श्रानिर्गतदशाहालु प्रेता रचांसि भुद्धते॥
इति छन्दोगपरिशिष्टवचनाच। श्रवानिर्गतदशाहा इति विशेषणात् दशाहे निर्गते तु नैविमिति दशितम्।

श्रव च निरिवञ्च रजललयापि तुल्यन्यायात् पिण्डा देया द्राः । तन रजललायाः सर्वदैव रक्तस्रवणसम्भावनया सूच-प्रीषोत्सर्गवत् गलदवस्थायामत्यन्ताश्च चिल्वेन लीकिककर्मण्यय-निधकारात्। रक्तपाते तु—

वसाग्रक्रमस्ड्मज्जा मूत्रविट्कर्णविष्यवाः।
श्रिषाश्च दूषिका खेदोश द्वादग्रेते नृणां मलाः॥
श्राददीत सदोऽपश्च षट्स पूर्वेषु ग्रुषये।
द्रित बीधायनवचनादिरते रत्ते स्ज्जलयहणानन्तरं लीकिककर्मणि ग्रुडिसस्वात् न ताद्यमग्रुच्यम्।

किञ्च श्रीभागवत हत्वधीपाख्याने रजखलाया महेन्द्रकत-ब्रह्मवधभागित्वकथने तत्कालाविच्छन्नपातिकत्वातिदेशात् सर्व-कर्मानहित्वं ततश्च पतितिपिखाः पञ्चमिऽहनि शुह्री सत्यामेकहैव देयाः।

श्रथ कितपयिषण्डान्दस्वा किश्चमृतस्तदान्धेनाधिकारिणा श्रेषिण्डादिकं देयम्। श्रथकी तु पिण्डदाने एकादशाहे भक्ती तिस्त्रवेव दिने पिततिषण्डान्द्रवा पुनः स्नावा स्वकालप्राप्तन मेकोहिष्टं तत्राप्यश्वकी यिस्तिन् किसंश्विहिने पिततिषण्डान्दवा कृष्णिकादण्यां श्राडं कार्य्यं प्रेतिपण्डदानस्य श्राडलचणायोगात्।

राती सृते सृत्यीदये दिवा सृते नचतोदये कार्यानुरोधा-द्वाद्वाणानुमत्या यथेच्छं कनिष्ठपुरःसरा ज्येष्ठपिश्वमा यथाक्रमं गृहद्वारमागत्य सर्व्व एव प्रवस्तृशो निम्बपत्रत्रयं दन्ते श्कित्वा पादप्रचालनपूर्व्वकमाचम्य दूर्व्वादलं सृष्ट्वा ॐ प्रमी पापं प्रमय-तिति प्रमीणाखां स्पृशेयुः। ॐ प्राग्निनः प्रमा यच्छितित्यग्निं तत उदकं गोमयञ्च स्पृद्वा द्वषभच्छागयोर्मध्ये स्थित्वा ॐ द्योगिति मन्त्रेण द्वषभमजञ्च दिच्चणहस्तेन स्पृशेयुः।

<sup>\*</sup> क पुस्तके—स्वेदाः।

घतन गौरसर्पपेश मूर्डानं गाचाणि चालभेरन्। अस्मेव स्थिरी
भूयासिमत्यस्मिन पदन्यासं कला दालपानयो ग्टहं प्रविशेषुः।
एतचान्यकुलजैरिष शवस्पश्चिमः कार्य्यम्। ततः प्रथमदिने सायंसमये जलं चौरच्च म्णमयपालदये कला ॐ अमुकागोच प्रेतामुकश्रमेत्रेतत्ते सानार्यमुदकमित्युत्मृज्य प्रेताल साहीति वदेत्। एवं
प्रेतेतत्ते पानार्थं चौरमृत्मृज्य पिव चेदं चौरमिति वदेत्।
ततः क्षताच्चिलः—

समानानलदेखोऽसि परित्यक्तोऽसि बान्धवै: ।
दं नीरिमदं चीरमत साहि ददं पिव ॥
स्राकाशको निरालको वायुभूतो निरायय: ।
स्राक्त साला ददं पीला साला पीला सुखो भव ॥
दिति पिठला शिक्यादाविकरात्रमन्तरीचे स्थापयेत्। प्रातर्जले
चिपेत् दशरात्रदाने फलातिश्रय: ।

श्रव पारस्तर:—प्रेतसंस्विभी ग्रामं न प्रविशिषुरानच्रत-दर्भनात् रात्री चेदादित्यस्य । हारीत:—

ब्राह्मणानुमताद्वा यथेच्छं ज्येष्ठपुर:सरा: कनिष्ठपश्चिमा: नि:सृत्य कनिष्ठपुर:सरा ज्येष्ठपश्चिमा: प्रविशेयु:। याज्ञवल्का:—

श्राचम्याथाग्निमुदकं गोमयं गौरसर्पपान्। प्रविशेयुः समालभ्य कात्वाश्मिन पदं शनैः॥ प्रविश्नादिकं कभी प्रेतसंस्पर्शिनामिष। श्रमम्बन्धिनान्तु प्रेतस्पर्शिनां वारतयं स्नानं तिरिग्सर्शनञ्चाह परिशिष्टम्—

स्नानाग्निस्पर्यनाभ्यासै: शृहेयुरितरे स्रतै:। शृह्विचिती—

दूर्व्वाप्रवालान् गोमयमिनमजं व्रषभञ्चालभ्य प्रविश्वन्तः शस्त्रपानयो घतगौरमष्रपैर्मूडानमङ्गानि चालभेरन्। श्रग्न्यादिस्पर्भने मन्त्रमाइ वैजवापः—

शमीमालभन्ते शमी पापं शमयत्विति। अश्मानमालभन्ते अश्मेव स्थिरोभूयासिमिति। अग्निर्नः शभा यच्छित्वत्विग्म्। स्वीगित्यन्तरा गामजमुपस्थशेरन्।

पारस्कर:-

स्रामये तां राचिं चौरोदके विहायसि निदध्युरिति प्रेताव साहीति पिव चेदं चौरमिति।

याज्ञवल्काः--

जलमेकाहमाकाशे खाप्यं चीरच म्रामये। शिक्यादी कलाकाश एकरातं चीरजलदानमावश्यकम्। यत्तु—

तस्मानिधेयमाकाभे दभरातं पयस्तथा।
इति मत्यपुराणे दभरातं जलचीरदानं तत् प्रेतोपकारातिभयार्थम्।

# यथाशीचिकर्तव्यता।

#### श्राखलायन:—

नैतस्यां रातावनं पचेयुस्तिरात्रमचारलवणानाशनाः स्युर्हादश रातं महागुरुषु।

एतस्यां रात्री मरणदिने न प्रचेयुरुपवासं सपिण्डाः कुर्युरित्यर्थः। महागुरुनिपाते तु त्रप्रहमुपवासः, अभक्ती तु एकाहमावस्थकः परदिनद्दये श्रुचिकुलान्तरादयाचितल्यं क्रीतं वा दुग्धफल्यकुलाजादिकं भोज्यं वस्यमाणविश्रष्टवचनात्। सिपण्डास्तु अस्थिमञ्चयनपर्यन्तमचारलवनान्नाम्मना इविष्यभुज द्रत्यर्थः। महागुरुनिपातेतु द्वादम्यात्मम्मोचान्त्वतीयदिनपर्यन्तमावस्थकमित्यर्थः। वाम्रव्दोऽवधार्ण। इविष्यान्नमाह मातातपः—

हैमिन्तकं सितास्तितं धान्धं मुहास्तिला यवाः।
कलायकङ्गुनीवारं वास्तूकं हिलमीचिका॥
कलायकालगाकञ्च मूलकं केमुरेतरत्।
सिन्धुसामारि(वि) सामुद्रं लवणं दिधसिपेषी॥
पयोऽनुद्रुतसारञ्च पनसाम्बहरीतकी।
पिप्पली जीरकञ्चेव नागरङ्गकितन्तीङ़ी॥
कदली लवली धात्री फलान्यगुड़मैचवम्।
ग्रतेलपक्षमित्येतद्वविद्रैत्यं प्रचचते॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके इविद्यासं विदुव्धाः।

#### अगस्यसंहितायां—

सितैकविधहेमन्तं मुन्यतं प्रतसंयुतम् ।

श्रश्रावहतं पच्यमनुत्तोत्यहतं तथा ॥

दिधचीरष्टतं गव्यमेचवं गुड़विर्ज्ञितम् ।

तिलाश्रवासिता मुद्दाः कन्दं केमुकविर्ज्ञितम् ॥

विनारिकेलफलञ्चेव कदली लवली तथा।

श्राद्रमामलकञ्चेव पनसाम्बहरीतकी।

श्रचारलवणञ्चेव हिवष्यं मन्यते बुधः॥

मुन्यतं नीवारः, गव्यमित्यनेन महिषाजदध्यादिनिषेधः। श्रार्द्र-मार्द्रकम्।

#### कात्यायन:--

हिविष्येषु यवा मुख्यास्तदनु ब्रीह्यो मताः।

माषकोद्रवगीरादीन् सर्व्वालाभेऽपि वर्ज्ञयेत्॥

ब्रीहिः शरत्पक्षधान्यं गीरः सितसर्षपः। श्रादिश्रव्दानासूरचनकादीनां यहणम्। \*[सर्व्वालाभेऽपीत्यनेन श्रीषधीनां

प्रतिनिषिषं दश्रितम्]।

विश्रष्ठ:--स्रस्तरे नग्रहमनश्रन्त एवासीरन् क्रीतीत्पन्नेन वा वर्त्तरन्।

<sup>\*</sup> क पुक्तके — स्वीयसंस्तम्।

<sup>ां</sup> ख पुस्तके नारिकेलेलाहिस्रोकः पतितः।

ख पुस्तके — विक्रितां प्रः पतितः।

त्राहानशनं महागुरुनिपातिवषयमश्राती तु क्रीतोत्पवाशनं स्वस्तरे कटादी न तु पीठादी द्वादशाहमुपविशेरिवत्यर्थः। मनः—

यचारलवणात्राः स्युर्निमज्जेयुश्च ते त्राहम्।
मांसायनञ्च नाश्रीयुः ग्रयीरंश्च पृथक् चिती॥
नाहं त्रतीयसप्तमनवमेषु मिलित्वा प्रेतोपकाराधं स्नानं कुर्युः सर्वेपव सिपण्डा यावदगीचं मांसं न भच्चयेयुः चितावित्यनेन पीठखद्वादिषु ग्रयनिषेधः।
बहस्पतिः—

अधः ग्रय्यासना दीना मिलना भोगवर्ज्जिताः। अचारलवणात्राः स्युलस्थकीताश्रनास्त्या॥

ब्रह्मचर्थं चिती वासी वर्ज्यं मांसाशनञ्ज तै:।
ब्रह्मचर्थं यावदशीचं मैथुनं वर्ज्जयेदित्यर्थः। मांसाशनमिप यावदशीचं वर्ज्जनीयम्। विष्णुपुराणे—

> श्रायासनोपभोगश्च सिपण्डानामपीथिते। श्रीस्थसञ्चयनादूर्ड्डं संयोगो न तु योषितः॥ सक्तद्दिवा च भोक्तव्यं न मांसं मनुज्येभ।

तथा--

महागुरुनिपाते तु दादशाहं शयनाद्युपभोगो न कार्यः। मैथुनन्तु संवत्सरपर्यन्तं न कार्यं दिवेत्यनेन रात्री भोजननिषेधः। हारीत:—पानेषु मृग्मयेषु पर्णपुटेषु वाश्रीरन्।
तैजसादिभाजने कदापि न भोक्तव्यभित्यर्थः। पुटेष्वत्यभिधानात्
वादलीपनेष्वपि भोजनं निषिष्ठमिति हारलता।
श्रादिपुराणे—

श्रशीचमध्ये यत्नेन भोजयेत्तु खगोत्नजान्। एतच प्रेतोपकाराधं ज्ञातिभोजनमङ्गास्प्रश्यत्वात् परंः वोषव्यम्। भाक्षेण्डेयपुराणे—

तैना स्यक्तो बास्थवानामक्तमस्वाहनञ्च यत्।
तेन चाप्याय्यते जन्तुर्यज्ञाश्रन्ति स्वबास्थवाः।
एतदपि चतुर्याहात् प्रस्ति प्रेतोपकारकम्।
सहाभारते—

तिलान् ददत पानीयं दीपं ददत जायत।
जातिभिः सह मोदध्वमितत् प्रेतेषु दुर्लभम्॥
तिलदानं रात्री दीपं जागरणञ्ज प्रेतोपकारातिशयार्थम्।
यच—

चतुर्थे पञ्चमे चैव नवमैकादमे तथा।
यदत्र दीयते जन्तोस्तन्नवश्रादमुच्यते॥
इति वचनाचतुर्थपञ्चमनवमाहेषु श्रादत्रयं तत्काम्यं बह्नुचग्रह्मोत्रात्वेन बह्नुचानामेव पार्वणविधिना कर्त्तव्यं नान्धेषामिति।

<sup>\*</sup> क पुस्तके - परिभितपदम् नास्ति।

# अथास्थिसञ्चयनम्।

### ऋादिपुराणे —

चतुर्थे ब्राह्मणानान्तु पञ्चमेऽहिन भूभुजाम्।
प्रष्ठेऽक्कि वैष्यजातीनां श्र्द्राणां दशमात्परे॥
त्राहाशीचे दितीयेऽक्कि कर्त्तव्यस्वस्थिमञ्चयः।
सदाःशीचे तत्त्वणन्तु कर्त्तव्य दति निश्चयः॥
गङ्गाशीचे निहत्ते सर्वेरेवास्थिमञ्चयनं कार्यमित्यर्थः।
यत्तु—

प्रथमेऽक्ति खतीये वा सप्तमे नवमेऽिय वा।

श्रीस्थसञ्चयनं कार्यं निजैस्तहोत्रजैमृति॥

इति सम्बर्त्तवचनं तच्चतुर्थाइपर्यम्तं रचणायक्ती प्रथमदितीयाइविधायकं चतुर्थोहे च दैवादकरणे सप्तमनवमाहविधायकञ्च।

#### कात्यायन:--

सञ्चयनं चतुर्धा अयुग्मान् ब्राह्मणान् भोजियत्वा।
अयुग्मान् ब्राह्मणान् भोजियत्वेत्यनेनैकोहिष्टयाहमस्थिसञ्चयनाङ्गमिति दर्शितम्। एतच यजुर्वेदिनामेव।

श्रव के चित्—साम्बीनामेव श्राह्मिति वदन्ति। तदप्रमाणकं कात्यायनेन सामान्येनोक्तत्वाविरग्नेरिय तदुक्तास्थिसञ्चयनस्थानु-ष्ठेयत्वे तदङ्गश्राह्मस्य निवारियतुमण्यात्वात् श्रन्यया निरग्ने-रस्थिसञ्चयनमेव न स्थादिति। हारलताकारस्वरसोऽप्येष एव। सामगानां गोभिनेन परिशिष्टकता चानुताब्वाच्छा हं नास्येव किन्तु—अपरेद्युस्तृतीये वा अस्विसञ्चयनं भवेत्।

द्ति परिग्रिष्टवचनात् हतोयदिन एवास्थिसञ्चयनं अपरेद्यु-रिति चाहागीचविषयमिति हारलताकार-नारायणोपाध्यायो।

विशारदस्य—प्रथमिऽक्कि हानीये विति सम्बत्तवचन मव परिशिष्टवचनमशक्तविषयं व्याख्याय सर्वेषामेवाङ्गाशीचिन हत्ती चतुर्थाह एवास्थिसञ्चयनमाह। ग्रादिपुराणे—

समयानदेवतायाय चतुर्थे दिवसे ततः ।
सपकीर्भक्तभोज्येय पायसैः पानकैस्तया ॥
फलै मूंलैवेनोस्टैय पूज्याः क्रव्याददेवताः ।
निवदयति कर्त्तव्यं तैः सर्व्यमनदृष्ठतेः ॥
नसः क्रव्यादसुख्येभ्यो देवेभ्य दति सर्वदा !
१ किश्वदर्धं प्रदातव्यं केश्वित् पुष्पञ्च ग्रोमनम् ॥
धूपो दीपस्त्या माल्यं कश्विद्वन्यस्वरान्वितैः ।
कताक्ततानि सर्व्वाणि कश्विद्वयानि सर्व्वतः ॥
धेऽस्मिन् सम्याने देवाः स्यु भेगवन्तः सनातनाः ।
तेऽस्मत्सकाग्रादृह्णन्तु बलिमष्टाङ्गमच्चयम् ॥
प्रीतस्यास्य ग्रुभान् लोकान् प्रयच्छन्विप ग्रास्वतान् ।
ग्रतस्यास्य ग्रुभान् लोकान् प्रयच्छन्विप ग्रास्वतान् ।
ग्रतस्यास्य ग्रुभान् लोकान् प्रयच्छन्विप ग्रास्वतान् ।
ग्रस्माकमायुरारोग्यं सुखञ्च ददतां वरम् ॥

<sup>\*</sup> ख पुस्तको परिशिष्टवचनं नास्ति।

<sup>ं</sup> ख पुस्तक [] चिक्कितांशो नास्ति।

एवं क्रता बलीन् सर्वान् चीरेणाभ्यज्य वाग्यतैः ।

विसर्ज्ञनच्च देवानां कर्त्तव्यच्च समाहितैः ॥

तती यित्रयहचाणां प्राखामादाय वाग्यतः ।

ग्रयस्यं क्रमाद्वचं क्रता किष्यत् सगीवजः ॥

प्रेतस्यास्थीनि ग्रह्णाति प्रधानाङ्गोइवानि च ।

पच्चगव्येन संसिच्य चौमवस्त्रेण वेष्टयेत् ॥

प्रचाल्य गृग्मये भाण्डे नवे साच्छादने ग्रमे ।

ग्रराख्ये वृच्चमूले वा ग्रह्णे संस्थापयन्त्यि ॥

तत्स्थानाच्छनकेर्नीत्वा कदाचित् जाङ्गवीजले ।

किष्यत् चिपति सत्युत्रो दीहित्रो वा सहोदरः ॥

श्रयञ्च श्रमधानदेवतायागः प्रेतोपकाराय निजायुरारोग्यादिसिष्ठये च काम्यो न त्वावश्यकः। श्रस्थिसञ्चयनप्रयोजनमात् तत्स्थानात् धनकैनीत्वेति तत्कालं गङ्गागमनाधक्ती यथावसरं गङ्गायामस्थि-प्रचेप एव प्रयोजनिसत्यर्थः।

श्रव्र केचित्—गङ्गातीरेऽस्थिसच्चयनं न कार्यं किन्तु तदच्च-रेव गङ्गायां प्रतिमन्यं सच्चयनस्य गङ्गाप्रत्तेपत्वादित्याद्यः। तदशुद्धं

सर्वेरेव मुनिभिर्नियमेन कालविशेषविधानात् तत्तदनुष्ठान-विशेषविधाननियमाच । किन्तु यथोक्तकाले यथाविध्यस्थिसच्चयनं कला स्रण्मयपुटे पृला तत्त्रणमेव वच्चमाणविधिना गङ्गायां प्रतिश्यं न तु निखाय स्थापितव्यमिति ।

इदचादिपुराणीयास्थिमञ्जयनं सर्वमाखिसाधारणं पुराणीत्तावा-च्छन्दोगपरिभिष्टकात्यायनग्रह्यतुल्यवाच ।

## यथा कन्दोगपरिशिष्टम् —

सानान्तं पूर्व्ववत् कत्वा गव्येन पयसा ततः।
सिचेदस्यीनि सर्वाणि प्राचीनावीत्यभाषयन्॥
प्रसीपनाग्रशाखाभ्यां उष्टृत्योष्ट्रत्य सस्मनः।
प्राच्येनाभ्यच्य गव्येन सेचयेद्रश्यवारिणा॥
सत्पातसंप्रटे कत्वा वस्त्रेण परिवेध्य च।
प्रसीयत्यां श्रची भूमी निखनेद्दिणामुखः॥
पूर्यित्वाऽवटं पद्मिण्डग्रैवानसंयुतम्।
दत्वोपरि समं श्रेषं कुर्य्यात् पुर्णाद्यकर्मणा।
एष एवाग्रहीतागैः प्रेतस्य विधिरिष्यते॥
वस्त्रेण वेष्टियत्वा सत्पातपुरे कत्वेत्यन्वयः।

## तद्यं प्रयोगः।

सामगानां हतीयेदिने पिण्डं दत्ता आहं विनास्थिसञ्चयनम्।
यजुर्वेदिनां चतुर्थेदिने पिण्डं दत्ता श्रूद्राणाञ्चेकादशाहेऽस्थिसञ्चयननिमित्तमेकोहिष्टं आहं क्रत्यास्थिसञ्चयनम्। तत्राचाराहश्य
व्यञ्जनानि पत्ना पत्रपुटे निधाय आहं क्रत्वा व्यञ्जनानि किञ्चिदत्रं पिण्डञ्च पाकस्थात्यां निधाय दग्धा "सामगासु स्वतीयपिण्डादिकं पाकस्थात्यां निधाय दग्धा तद्वसाना तदङ्गारेण वा स्थात्यां
यवनाम निश्वता वामहस्तप्ततां स्थानीं विमुखो भूत्वा दानेण
भित्वा सब्धं जने चिपन्तीति गौड़ीयाः"।

ततः पुनः स्नावा ज्ञातिकश्वमिलितः पुतः सुधौतवस्तो नानाविधफलमूलभन्धभोज्यपायसादिभिः पृथक् पृथक् पात्राणि पूरियवा गन्धपुष्पादिकच्च ग्रहौला स्मण्णानं गला गोमयेन विलिष्य चतुष्कोणमण्डलं कला केनचित्रिवेदयेत्युक्ते सब्वैरेव मिलिला नमः क्रव्यादस्ख्येभ्यो देवेभ्य इति मन्त्रेण केनचिद्धः केनचित् पुष्पं केनचिद्रूषः केनचिहीपः केनचित्ताखां केनचिद्रूगसः केनचित् पण्यमूलादोनि केनचिद्रू स्थाने च्यायसादौनि च सलरं दत्ता क्षताञ्जलः—

येऽस्मिन् श्मश्राने देवाः स्युर्भगवन्तः सनातनाः।
तेऽस्मत्मवाशाम्बृह्णन्तु वलिमष्टाङ्गमच्चयम्॥
प्रेतस्यास्य श्रुभान् लोकान् प्रयच्छन्विप शास्त्रतान्।
श्रुस्माकमायुरारोग्यं सुखञ्च ददतां वरम्॥

इति पिठित्वा तान् सर्व्वान् बलीन् चीरेणाभ्युच्य क्रव्यादमुख्या देवाः खस्थानं गच्छन्त्विति देवतां विस्रज्य तत्सर्वे जले चिपेत्। एतच काम्यं नत्वावश्यकिमिति प्रागुक्तम्।

ततः क्षतापसयो दिच्णामुखो वायतिष्वतास्थाखस्थीनि चौरेणाभ्युच्य प्रमीपलाग्रशाखाभ्यामुहृत्य पञ्चगर्येनाभिषिच्य गन्धोदनेन सिक्का वस्त्रेण वेष्टियित्वा नवस्र्यम्यभाग्छे निधाय स्रणमयपात्नान्तरेणाच्छाद्यारण्यद्वचमूले वा श्रुचिभूमी निधाय उपरि श्रमीकण्टकग्रैवालपङ्कादीनि दत्वा समस्थानं क्रत्वा चिता-भस्मादि च जले चिपेत्। गङ्कातीरे तु सर्व्यमेवं विधाय तत्-चणमेव तदस्य वच्चमाणविधिना गङ्कायां प्रचिपेत्। अन्यदेशे तु कालान्तरे तदस्य गङ्कायां चिपेत्।

विषाः -चतुर्धदिवमेऽस्थिमञ्चयनं तेषाञ्च गङ्गाभासि प्रचेपः । श्रादिपुराणे—

तत्स्थानाच्छनकैर्नीला कदाचिज्ञाक्वीजले।
कियत् चिपति सत्प्रवो दीहिवो वा सहोदरः॥
सातुः कुलं पित्रकुलं वर्जियत्वा गुरोस्तथा।
ग्रस्थीन्यन्यकुलोत्थानि नीत्वा चान्द्रायणचरित्॥
एतच सेहेन वेतनग्रहणेन वा क्रते प्रायस्वित्तम्। श्रदृष्टबुद्धगा तु
न दोषः।

तचायं विधि:। गङ्गायां स्नात्वास्थीनि पञ्चगळीनाभिषिच

<sup>\*</sup> ग पुस्तके अभ्यज्य।

हिरखमध्वाज्यतिलै: संयोज्य सृत्पिग्डपुटे निधाय दिच्णां दिशं पश्चन् ॐ नमोऽसु धन्धायेति पठन् गङ्गां प्रविश्य स मे प्रीतो भविति प्रचिष्य पुनः स्नालोत्याय सूर्यं दृष्ट्वा विप्रेभ्यो यथाप्रक्ति दिच्णान्द्यात्।

ख्याय भाखन्तमवेच्य सूर्य्यम् स दिच्चणां विप्रमुखाय दद्यात्। एवं क्वते प्रेतपुरिष्यतस्य खर्गं गितः स्यानु महेन्द्रतुच्या॥ सूर्यमवेच्येत्यनेन रात्री निषिध्यते। फलमाह—एवं क्वत द्रित। स्राचीनभ्यन्तरे तु प्रचेपे फलमाह यमः—

दशाहाभ्यन्तरे यस्य गङ्गातीयेऽस्थि मज्जित।
गङ्गायां मरणे याद्यक् ताद्यक् प्रस्तमवाप्रयात्॥
गङ्गातीये तु यस्यास्थि प्रवते श्रभकमीणः।
न तस्य पुनराद्यत्तिब्रह्मलोकात् कथञ्चन॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तने स्थितिः।

## अय दशाहक्रात्म्।

श्रगीचान्तदिने ग्रहहारादिकं संग्रीध्य गोमयेनीपलिष्य वस्तादिकच प्रचाल्य म्रण्मयपाकपाचाणि त्यक्ता स्नाता दग्रमं पिण्डं दत्त्वा ग्रामाहहिंगेता प्रितस्पृष्टवासांसि मृत्यनापितादिभ्यो दत्त्वाऽग्रक्ती तेषां तृष्टिमुत्याच पुनः स्नानं कार्यं ततो ज्ञातिभिः सह कीग्रमश्रमश्रमखलोकां मध्ये यसर्वदा वाष्यते तसर्वं त्यजीत्।

ततः पिष्टैस्तिलैगीचाणि निष्ट्य तिलतैलेन ग्रिरोऽभ्यच्य खेतसर्षपकल्लेन ग्रिर्थान्मृच्य ज्ञातिभिः सह पुनः स्नाला वाग्यत ग्राचम्य नवं ग्रुक्तवस्त्रयुगं परिधायाग्रतौ रजकधौतमस्पुटितं प्रचालितं ग्रुक्तवस्त्रयुगं परिधाय निम्बपच-खेतसर्षप-टूर्ज्ञा-प्रवालानि गोरोचना-गो-सुवर्ण-दिध-पृत-मधु-ग्रङ्ख-दर्पणादीनि च स्पृष्टा ब्राह्मणो जलं शूद्रस्तु वेणुदण्डं स्पृष्टा परममङ्गलश्रीगोविन्दादिनाम कीर्त्तियता च ग्रहं प्रविभेत् ज्ञातीं स्र भोजयेत्। यथादिपुराणे—

यस्य यस्य तु वर्णस्य यद्यत् स्यात् पश्चिमं लहः।
स तत्र वस्त्रग्रहिञ्च ग्रहग्रहिं करोति च॥
समाप्य दशमं पिण्डं यथाशास्त्रमुदाहृतम्।
ग्रामाह्वहिस्ततो गला प्रेतस्पृष्टे च वाससी॥
ग्रन्थानामाश्चितानाञ्च यन्याञ्यं तज्जहात्यपि।
गौरसर्पपकल्लोन तिलतैलेन संयुतः॥

शिर:स्नानं पुनः काला तीयेनाचस्य वाग्यतः।
वासीयुगं नवं शुडं निव्नेणं श्रुक्तमेव वा॥
ग्रहोला गां सुवर्णञ्च मङ्गलानि श्रुभानि च।
स्पृष्टा संकोर्त्तियिला च ततः शुडो भवेत्ररः॥
श्रितस्पृष्ट इति येन वस्त्रेण तपणिपण्डादिकं कतिमिति हारलता। कतः सञ्चकभाणे इति हारीतवचने बहुवचनात् सपिण्डानामिप वपनम्। श्रव सर्व्वत्रेव मरणाशीचान्तक्तत्यप्रकरणोपात्तलाज्जननाशीचान्ते वपनं नास्तीति कीचित्। श्रनियम इति
कीचित्।

समञ्जादीनां मध्ये यत्ताच्यं त्यागाईं सर्वदा यत्त्यच्यते इत्यर्थः। तेन वचः कचादिलोन्तां रचितानाञ्च केशादीनां त्यागो न कार्यः। महागुरुनिपाते तु रचितानामपि त्यागः। यथा विश्यः—

> प्रयागे तीर्थगमने पित्तमात्वियोगतः। कियानां वपनं कुर्यात् सर्वेषान्तु प्रिखां विना॥ विना तीर्थं विना यज्ञं पित्रोश्च मरणं विना। किश्रमश्चपरित्यागात् ब्रह्महत्याफलं लमेत्॥

अश्वित्रच दोषकथनं रित्तितकेश्रश्मश्चपित्यागिवषयम् ।]
श्वित्रच तोर्थपदं मयादीतरतीर्थविषयम् ।

मुण्डनचोपवासय सर्व्वतीर्थेष्वयं विधि:। वर्ज्जियत्वा गयां गङ्गां विश्वालां विर्जां तथा॥

<sup>\*</sup> ख पुक्तके [] चिक्कितांगः पतितः।

इति खन्दपुराणवचनात्।

श्रव गङ्गापदं प्रयागितरपरम्।

प्रयागे वपनं कुर्योद्गयायां पिर्इपातनम्।

इति वचनात्॥

यच-

कियानां यावती संख्या किन्नानां जाज्ञवीजले। तावद्वषसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते॥ द्रित वचनं तिविभित्तान्तरिक्वानां केशानां प्रतिपत्ति— परमिति।

यच —

गङ्गां प्राप्य सरिच्छेष्ठां कल्पान्तपापराशयः। निशानाश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात्तान् परिवर्जयेत्॥

इति नामशून्यवचनं तदमूलं समूलत्वेऽपि स्कन्दपुराणवचन-विरोधात् गङ्गापदं प्रयागपरमिति । गीर्सषपकल्केनित-तिलतैलेन ग्रिरोऽभ्यज्य खेतसषपकल्के नोमाजयदित्ययः।

यथा हारीत:-

तिलकल्केन गानाणि निष्ट्रष्य खेतसप्रै शिरःस्नाता इति। विति नृतनवस्ताभावे निर्वणं अभग्नं खेतिमिति व्यवस्थित-विकल्पः। मङ्गलानि दूर्वा-निम्बपत्र-गोरोचना-प्रङ्ग-दर्पण-पृत-मधु-दध्यादीनि सुष्टा कीत्तियला च जगसङ्गलानि श्रीगोविन्द-नामानीत्यर्थः।

मनु:--

विग्रः श्रुद्धेग्रदपः स्पृष्टा चित्रयो वाह्यनायुधम्।
वैश्वः प्रतोदं रिश्मं वा यष्टिं श्रूद्रः क्षतिक्रयः॥
क्षतिक्रयः समाप्तदशमाहकत्य दत्यर्थः। श्रूद्रेण तु यजुर्वेदविधिना
सर्व्यं कम्मं कार्य्यम्।
यथा कूम्मंपुराणे—

श्राष्ट्रकमेण सर्वे च श्र्द्रा वाजसनियनः। तस्राच्छ्द्रः स्वयं क्षयं यजुर्वेदेन कारयेत्॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके—स्वकम्।

# अयैकादशाहक्रत्यम्।

श्रशीचकालीनस्णमयभाण्डानि परित्यच्य रहादिकं शोधयेत्। देवल:—

श्रवाहः सु व्यतीतेषु सुद्धाताः क्षतमङ्गलाः। श्राश्रचादिप्रसुचन्ते ब्राह्मणान् स्वस्ति वाच्य च॥ सुद्धाताः द्रति यथाविधिक्षतस्त्रियस्त्रद्धानाः द्रव्यर्थः। श्रव च एकादशाहे विरमेदिति पैठीनसिवचनात्तर्पणं न कार्य्यम्। एतच स्नानं सूर्योदयात्परं कर्त्तव्यम्।

खदयादुदयं भानोः सावनाहः प्रकीत्तितम्।
स्तवादिपरिच्छेदो दिनमासाव्दपास्तथा।
मध्यमग्रहभुतिश्व सावनेनैव ग्रह्मते॥

इति सूर्थिसिडान्तवचनात्।

† ग पुस्तके—

श्रव केचित् पेस्योदियात् पूर्व्वमेव प्रातःसम्यायाः कालला-त्तवाशीचाकान्तलेनाधिकाराभावात् स्योदियात् परमेव श्राह्व-विधानात् तद्दिने प्रातःसम्यालोप एवेत्याहः।

व्यनागतान्तु यःपूर्वां साहित्याञ्चेव पश्चिमास् । नोपासीत हिजः सन्ध्यां स षष्ठोऽब्राष्ट्राणः कृतः ॥ इतिवचनात् । इत्यधिकः पाठः ।

<sup>\*</sup> ग पुस्तको सावनं परिकीर्त्तितम्। सावनानि खरेतेषां यज्ञकालिविधिस्तु तैः॥ क पुस्तको खिका पाउः।

तन-

श्रामायमाहतेः प्रातराहितनि श्रीप्रातराहतेः साय माहितिरिति गोभिलवचनात् होमन्यायेन तुल्याकाङ्कितत्वात्तुल्य-कालविधानाच श्रतीतामप्युपासीतिति वचनाच मुख्यकाला-लाभे सायंकालपर्यान्तमानुकल्यिककालविधानात्।

सन्याहीनोऽश्रचिनित्यमनहः सर्व्वकभैस् ॥
इति दच्चवचने सन्यायाः श्रचित्वसम्पादकत्वाच सन्यायाः कमाङ्गित्वेन च तदभावात्तद्विसकत्त्व्यकभैणां वैगुखप्रसङ्गाच पित्दद्यितादिसर्वसंग्रहसमातत्वाच स्नानात्यरं प्रातः सन्या कर्त्तव्या दति ।

क्षतमङ्गला इति गोसुवणीगिदधिदूर्व्वाष्टतादिस्पर्श-श्रीगोविन्द-नामग्रहणं कार्यमित्यर्थः। ब्राह्मणान् स्वस्ति वाच्य ब्राह्मणद्वारा शान्युदकसम्पादनेन स्वस्ययनं क्षत्वेत्यर्थः।

खो भूते शान्तिं काला एको हिष्टं प्रदायेति हारी तवचनात् ब्राह्मणालाभे स्वयमेव शान्तिं कुर्य्यात्। तच शान्युदक ग्रहण-मङ्गलद्रयस्पर्भनं मरणाशीचे मरणाशीच मुपक्रम्य विधानात्। श्राश्चाहिप्रमुच्यन्ते इत्यनेन सिश्चरक्तस्वान—गोसुवर्णा निष्टतादि मङ्गलद्रव्यस्पर्भ-श्रीगो विन्दनाम ग्रहणम्। शान्युदक विना प्रशीच-निष्टत्तिर्नास्ति इति हारलताकारादयः। शान्तिस्तु स्वशाखो हैव कार्याः।

सर्वेच वामदेव्यस्य गानिसत्यथवा तिथा।
इति छन्दोगपरिशिष्टवचनात् सामगैर्वामदेव्यगानेन ग्रान्तिः
कार्या। गानाग्रत्ती तु विधा पाठेनेति।

वामदेव्यऋचस्त-कयानश्चित इति कस्वासत्यो मदानामिति श्रभीषुणः सखीनामिति स्वस्ति न इन्द्रो ब्रह्मश्रवा इति चतस्तः। श्रादावन्ते च गायच्या श्रान्तिकरणम्। यत्तु—

यत्नो देवीति स्कोन प्रथमं द्वाभ्यां द्वितीयं शत्नोदेवीरग्नयः यत्न द्वन्द्राग्नी तदसु मित्रावरुणा द्वित व्यतीयं श्रम्भावातिति- पृथिवी श्रान्तिरिति चतुर्थं उभयत्न सर्वेत्न श्रान्तिं सावितीं सुर्यादिति पैठीनस्युक्तं चतुर्धा श्रान्तिकरणं तत् बहुचग्रह्योक्तवेन ऋग्वेदिनामेवेति। यज्ञवेदिनान्तु ऋचं वाचं प्रपद्ये द्वव्यादि द्यीः श्रान्तिरित्यन्तैः सप्तदश्मिमेन्त्रैरादावन्ते च गायत्रा शान्ति- करणं अवारेण व्याष्ट्रतिभिगीयत्रादावन्ते चेति कात्यायन- वचनात्।

तदयं प्रयोग:---

दान्तः कश्चिद्वाद्वाणः खयं कुशैः शिरिम जलविन्दुप्रचेपरूपां शान्तिं कुर्यात्। प्रथमं प्रणवव्याद्वितिसावित्रीभिः। तत्रश्च—

ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये सामप्राणं प्रपद्ये चजुः-श्रोतं प्रपद्ये वागोजः सहीजी मिय प्राणापानी ॥ १ ॥

ॐ यन्ने किद्रं चत्तुषो हृदयस्य मनसो वातितृ शं हृहस्पतिर्में तह्धातु शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः॥ २॥

भूर्भुव: ख: तत्सवितुरित्यादि॥ ३॥

<sup>\*</sup> क प्रस्तके द्वर्णं। सूखे-ऋन्द्रस्

कयानिश्चत ग्राभुवदूती सदाहधः सखा कया सचिष्ठयाः ह्यता ॥ ४ ॥

कस्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः। दृहाचिदारुजे वसु ॥ ५॥

श्रभीषुणः मखीनामविता जरितृणां शतभवा स्युतिभिः ॥६॥ कयात्वन जत्याभिः प्रस्कन्दमें द्वषन् कया स्तीत्रभ्य श्राभर॥७॥

इन्द्रो विश्वस्य राजिति शत्रो असु हिपदेशञ्चतुष्यदे ॥८॥ शत्रो मित्रः शं वर्तणः शत्रो भवत्वर्थमा शत्र इन्द्रो हृहस्पतिः शत्रो विश्वारुक्तमः ॥८॥

शकी वातः पवतां शक्तपतु सूर्यः। शकः कणिक्रदहेवः पर्जन्यो श्रभिवषतु ॥१०॥

श्रहानि शक्सवन्तु नः शं रात्रिः प्रतिधीयताम्। श्रद्ध इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शद्ध इन्द्रावरुणा वातह्या। शद्ध इन्द्रापूषणा वाजसाती श्रमिन्द्रासोमा सुविताय श्रं योः ॥११॥

स्वन्तु नः ॥१२॥

स्योना पृथिवि नो भवानृह्या निवेशनी यच्छानः शर्मा सप्रथाः ॥१२॥

<sup>\*</sup> ख पुस्तके वसुरितिपाउः।

<sup>†</sup> मूलपुक्तके प्रमन्द्से इतिपाठः।

<sup>\*</sup> चाद्भे सिताय।

त्रापो हिष्ठा मयोभुव स्तान अर्जे दधातन महेरणाय चत्त्रसे॥१४॥

योवः श्वितमोरस स्तस्य भाजायतेह नः उग्रतीरिव मातरः॥१५॥

तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य चयाय जिन्नथ। आपो जन-यथाचन ॥१६॥

खीः शान्तिरन्तरीचं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति-रोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिः [विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः] शान्तिरेव शान्तिः ॥१७॥

पुनरिष प्रणव-व्याहृति-सावित्रीभिरिति यजुर्वेदिनाम्।
सामगानान्तु प्रथमं प्रणवव्याहृतिसावित्रीभिः-ततः-ॐ कयानिश्वत्र
याभूवदूति सदाव्रधः सखा कया सचिष्ठया वृता। ॐकस्वाः
सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः। दृढ़ाचिदार् जेवस् ॥ यभीपुणः सखीनामविता जरिवृणां प्रतन्भवा स्यूत्रये॥ स्वस्ति न इन्द्रो
वृद्धत्रवाः स्वस्ति नः पूषा विष्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताचीऽरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो वृह्सतिर्देधातु॥ पुनरिष प्रणवव्याहृतिसावित्रीभिरिति। एवं ग्रान्तिं कला यगीचकालजनितपापचयाधं काञ्चनादिकं किञ्चिद्यात्।
यथा कुर्मेपुराणे—

दशाहातु परं सम्यक् विप्रोऽधीयीत धर्मावित्। दानञ्च विधिना देयमश्रभात्तारकं हि तत्॥

क पुस्तके [] चिक्कितांगः पतितः।

दानविवेचनन्तु दानकी मुद्यां क्षतमस्माभिः। इह तु प्रयोगमातं किञ्चित्तिस्यते।

काञ्चनादिकं तहेवतां सम्प्रदानञ्चाभ्यचे ददं काञ्चनं तुभ्यमहं ददानीति दिजकरे जलदानं ददस्तिति तेनोक्ते वारिणा काञ्चनं प्रोच्च वामहस्तेन धृत्वा ॐ अद्योत्यादि अमुकगोत्रोऽमुक्यम्भा अग्रीचकालजनितपापच्चयकाम ददं काञ्चनमर्चितमग्निदेवत-ममुक्यम्भणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे दति दिजकरे दद्यात् यहोता खस्तीति वदेत्। ब्राह्मणोदेगपचे यथासभवगोतनाने ब्राह्मणायाहं सम्प्रददे दति।

श्रदीत्यादि स्ततित् काञ्चनदानप्रतिष्ठार्थं दिचणामिदं रजतं पिल्लदैवतं श्रमुकगोलायामुक्तप्रभाणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदरे इति दिचणां दयात्। श्रहीता खस्तीत्युक्ता दिचणां ग्रहीत्वा गायत्रीं कामस्तिञ्च पिठत्वा काञ्चनिमदमग्निदैवतिमिति वदेत्।

सुवर्णे दीयमाने तु रजतं दिचिणा सृता। दूखिनपुराणवचनात् रजतमेवात दिचणा।

तत्य—

प्रतमुद्दिश्य यो दयाद्वेमगर्भां स्तिलान् रूप।
यावन्तस्ते तिलाः स्वर्गे तावत्कालं स मोदते॥
द्रित द्वदपरिग्रहीतवचनात् काञ्चनगर्भतिलानुत्स्जन्ति। हेमगर्भतिलान् विश्णुं सम्प्रदानञ्चाभ्यर्चे दमां स्तिलान् तुभ्यमहं ददानीति
दिजकरे जलदानं ददस्ति तेनोक्ते वारिणा तिलानभ्युच्य—

ॐ विषाुदेहोद्भवाः पुखास्तिलाः पापप्रणाशनाः। प्रेतस्वर्गं प्रयच्छन्तु संसारार्णवतारकाः॥

दति पिठित्वा वामहस्तेन धृत्वा कुश्चिति ज्ञान्यादाय ॐ अद्ये-त्यादि अमुकगोत्वस्यामुकश्मीणो मरणाशीचान्ताहितीयेऽहिन अमुकगोत्वस्यामुकश्मीण एतित्तिलसमसंस्थकालस्वर्गवासकाम-स्तिलानिमान् विष्णुदैवतान् हेमगर्भान् गन्धाद्यर्चितान् ॐ अमुकगोत्वायामुकश्मीणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे दति हिज-करि सकुश्चलं दद्यात्। यहोता ग्रहीत्वा स्वस्तीति वदेत्।

ब्राह्मणोहेमपचे तु यथासभावगोचनाके ब्राह्मणाय सम्प्रदरे इति। अद्येत्यादि क्षतैतित्तिलदानप्रतिष्ठाधं दिचणामिदं काञ्चन-मग्निदैवतमसुकगोवायामुकमभंणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदरे इति दिचणान्ददात्। यहीता खस्तीत्युक्का गायवीं कामसुतिञ्च पठित्वा एते तिला विष्णुदैवता इति वदेत्। एवमन्येष्विप दानेषु बोडव्यम्।

वैतरणीधेनुदानन्तु आसत्रमृत्युकत्तेव्यमेव तदानीमशक्ती प्रता-दयोऽप्येकादशाहे कुर्व्वन्तीत्याचारः। तत्तु पूर्व्वमेव लिखितमस्ति। तत्राचम्य यथाशक्ति दानानि दयात्। यथा—

> भूमिदीपात्रपानीयं वस्तं ताम्बूलमासनम्। गन्धः पुष्पं फलं क्षत्रं पादुका स्वर्णरीप्यकम्॥ श्रय्या धेनुस्तथान्यानि द्याद्दानानि श्रक्तितः॥

<sup>\*</sup> ग पुस्त्वे तथैतानि ... षोड्श।

यत केचित् ? याडानन्तरम्—

ततसीहिण्य पितरं ब्राह्मणेभ्यो धनं ददी। सहार्हाणि च रतानि गास वाहनमेव च।

इति रामायणदर्भनादेको दिष्टश्राद्वात् परं कुर्वन्ति । तन श्राद्वस्य मध्याक्कविधानात् दानस्य पूर्व्वाह्मकत्ते व्यव्वात् रामायणवचनस्य सम्प्रदानसमप्पेणतयैव चरितार्थव्वात् सकलिश्रष्टाचारदर्भनाच श्राद्वात् पूर्व्वमेव दानिमिति। दानिविधिस्त दानकी मुद्यां विविचितोऽस्ति क्ष श्रचोद्देशमाचं क्रियते।

भूमेर्देवता विष्णुः खर्गलोकमहितत्वं फलमन्यत्सर्वं पूर्ववत्।
दीपस्य देवता विष्णुरचयगितः फलम्। अन्नस्य देवता प्रजापितरचयसुखप्राप्तिः फलम्। जलस्य देवता वर्षणः स्वर्गलोकमहितत्वं
फलम्। वस्तस्य देवता बहस्यितः स्वर्गलोकमहितत्वं फलम्। तास्वूलस्य देवता वसराजो मेधावित्व सुभोगित्व-प्राज्ञत्वप्राप्तिः फलम्।
श्रामनस्य देवता उत्तानाङ्गिरः फलन्तु राजत्व-सुखित्वभवनम्।
पादुकाया उत्तानाङ्गिरो देवता प्राज्ञत्वसुखित्वभवनं फलम्।
स्वर्णस्याग्निर्देवता कुलमहितविण्युभवनप्रयाणं फलम्। गन्धस्य
देवता गन्धव्यो ब्रह्मपदप्रयाणं फलम्। पुष्पस्य वनस्यतिर्देवता
फलमत्यन्तसुखित्वभवनम्। रजतस्य पितरो देवता कनकोज्वलविमानकरणक्रप्रयाणं फलम्। फलस्य वनस्यतिर्देवता सर्वदा
ह्रष्टीन्वितत्वभवनं फलम्। क्रवस्य उत्तानाङ्गिरो देवता प्राज्ञत्व-

<sup>\*</sup> ग पुस्तने चिद्भितांशो नास्ति।

सुखिलभवनम् पालम्। शय्याया उत्तानाङ्गिरो देवता पालमत्यन्त-सुखिलभवनम्। धेनोर्देवता रुद्रः खलीकमहितलं पालम। एवमन्यान्यपि यथाश्रदं दद्यात्।

## मत्यपुराणे—

\*अशीचान्ताहितीयेऽक्ति शय्यां दयाहिलचणाम्।
काञ्चनं पुरुषं तहत् फलवस्त्रसमन्वितम्॥
सस्यूच्य हिजदाम्पत्यं नानाभरणभूषणैः।
हषोत्सर्गञ्च कर्त्त्रयो देया चं किपला शुभा॥

श्रशीचान्तादिति श्रशीचान्ताहादित्ययेः । श्रतएव श्रशीचान्ताहा-दितोयेऽक्रोति निमित्तोक्षेत्यः कार्यः । विलच्चणां विचित्रां खट्टा-सन-पदप्रचालनपानपात्त-सताम्बूलपाताच्छादनोपधानादि नाना-विधोपकरणान्वितामित्ययः । काञ्चनपुरुषदानन्तु श्रय्यादानात् पृथगेव तद्दद्यादित्यभिसम्बन्धात् । दिजदम्पतिपूजनमपि श्रय्या-दानात् पृथगेव न तु द्वषोत्सगैस्थाङ्गं पारस्करादिनानामुनिभि-वृषोत्सगीभिधाने दिजदम्पतिपूजानभिधानात्रधानीभूतश्रयादि-मध्यपाताच ।

न च क्वाप्रत्ययेनोपकारकत्वबोधनात् फलवत्सन्निधावफलं तदङ्गिति न्यायादङ्गत्विमिति वाच्यम्।

क्वाप्रत्ययस्थानन्तर्थमात्राभिधायकत्वात् न हि शुक्का स्विपतीत्यादी शयनस्थोपकारकमङ्गं वा भोजनं भवति न चोप-

<sup>\*</sup> का पुस्तको स्त्तकान्त। दिति कचित् याठः।

कारकत्वमात्रमङ्गताप्रयोजकं श्रारक्षणीयादी व्यभिचारात् किन्तू-भयस्मिन् क्रियमाणे दिजदम्पतिपूजानन्तरमेव द्वषोत्सर्गः कार्यः।

न च पाठक्रमानुरोधात् क्रमो लभ्यत एव इति वाच्यम्।
क्वाबोधितानन्तर्थ्यवलात् ब्रह्म्यतिसवेनिष्टा सोमेन यजेतितवत्
क्वतिहजदम्पतिपूजनस्यैव एकाद्याह्वषोत्तर्गाधिकारादुभयिमन्
क्रियमाणे विश्वजित्रगायात् स्वर्गफलसहिष्य हिजदम्पतो पूजियत्वैव व्रषोत्सर्गः कार्थः। वृषोत्सर्गायक्तौ तु निरपेचं हिजदम्पतिपूजनं निर्विवादमेविति ध्येयम्।

नानाभरणभूषणैरिति श्राभरणानि कुण्डलाङ्गुरीयग्रङ्घादीनि भूषणानि गन्धमाल्यवस्त्रादीनि। देयेति पृथग्विधानस्रवणात् स्वुङ्गाल्यकपिलादानमपि पृथगेव। किन्तु विलचणग्रय्याकाञ्चन-पुरुषदानिहिजदम्पतिपूजानां फलविश्रेषानुपादानात् विश्वजिन्नग्रा-येन स्वर्गफलमेव कल्पनीयं ह्यषोत्सर्गकपिलादानयोस्तु सुन्यन्तरोत्तः फलविश्रेषोऽस्थ्येव।

यथा याज्ञवल्काः--

हेम खड़ी शफ रीप्यै: सुशीला वस्त्र संयुता। कांस्योपदोहा दातव्या चीरिणी गी: सदचिणा॥ दाताऽस्या: खगमाप्नोति वत्तरान् लोमसिमातान्। कपिला चेत्तारयति भूयश्वासप्तमं कुलम्॥

देवव्रत:--

एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोस्रुज्यते वषः। प्रेतलोकां परित्यज्य स्वर्गलोकां स गच्छति॥ मासिने वा तिपने वा षणासे चान्दिने तथा।

हषोत्सर्गय कर्त्त्रचो यावन स्थात् सिपण्डता॥

एकाद्याहेऽ श्रक्ती मासिकादिकः क्रिमिकः कालः। ततापि तदेव

फलं एकाद्याहस्यैवानुकल्पिककालत्वात्।

सिपण्डनात् परन्तु कालविश्रेषं फलविश्रेषञ्चाह—

हन्दोगपरिश्रिष्टम्—

कार्त्तिक्यामयने चैव फालान्यामष्टकास च।

श्राषाढ़गं विषवे चैव पौष्णग्रामाखयुजस्य च॥
स्वर्भानुना चोपसृष्टे श्रादित्ये चन्द्रमस्यपि।
सप्तावरान् सप्तपूर्व्वानुत्मृष्टस्तारयेह्नषः॥
पौष्णं रेवतीनचवं तद्युक्ता या श्राष्ट्रिनी पौर्णमासी तस्यामित्यर्धः।
मत्स्यपुराणे—

चरणानि थिरः पुच्छं यस्य खेतानि गोपतेः।
लाचारससवर्णस्य तं नीलमिति निर्दियेत्॥
हष एव स मोक्तव्यो न स धार्य्यो ग्टहे भवेत्।
तदर्थभेषा चरति लोके गाथा पुरातनी॥
एष्टव्या बहवः पुता यद्येकोऽिप गयां व्रजेत्।
यजेत वाक्यमेधेन नीलं वा हषमुक्तुंजेत्॥
एनं हषं लच्चणसंनियुक्तं

गेहो इवं क्रीतमधापि राजन्।

सुक्का न शोचे सर्णं महाका

मोचे गतिश्वाहमतोऽभिधास्य॥

श्रव नोलव्वोत्सर्गस्य गयाश्राखमधतुत्व्यतामिधाय सामान्धेन मोचपलक्यनादेकादगाहिऽपि मोचपलक्षमेव। एतेन सब्बेवेव पलश्रवणात् व्रषोत्सर्गः काम्य एव।

श्रव के चित्-मत्यपुराणे एकादशाहत्राखत्याभिधानात्, श्रतिनावश्यं कर्त्तव्य दति वदन्ति । तत्र

शय्याकाञ्चनपुरुषकिपिलादानादीनामि तथालप्रसङ्गात्, एकादशाह्याद्वस्य अशक्तं प्रत्यपि नित्यत्वनिश्वयात्तत्तुत्वताभि-धानस्याशक्तं प्रत्यनित्यतारूपफलशस्योक्तित एव व्याघाताच ।

वसुतस्त एकादग्राह्याद्वत्त्व्यताभिधानस्य फलमेवालीकं तथाहि किमिदमेकादग्राह्यादतुत्व्यतयाऽभिधानफलं ग्रनन्यकालीनत्वं वा ग्रभित्रफलत्वं वा ग्रतस्याऽवश्यानुष्ठेयत्वं ग्रभित्रकर्तृकत्वं वा।

नाद्य:-मासिके वा विषये वा द्रत्यादि देवव्रतवचने काला-न्तरस्यापि प्रतिपादितत्वात्।

न दितीय: एकादशाहादी ष्ठषोत्सर्गस्य प्रेतलोकपरिहार-पूर्ञ्जकखर्गलोकगमनफललेन नीलब्रधगोचरतया मोचफललेन कार्त्तिक्यादो पूर्ञ्चापरसप्तपुरुषतारणफलंलेन च एकादशाह-यादस्य तु प्रेतलपरिहारमाचफललेन च प्रथक्ष्यक्फललात्।

न हतोय:—एकस्यैव ग्रक्तं प्रति नित्यत्वमग्रक्तं प्रत्यनित्यत्व-मित्यदृष्टाश्वतकत्वनाया हास्यास्प्रद्वात्। श्रन्यथा एकादगाह-श्राहस्यापि तुत्यन्यायादग्रक्तं प्रत्यनित्यता स्थात्।

<sup>•</sup> ग प्रस्तवे अनित्यताकत्पनस्थेति पाठः।

न चतुर्थः एवच काम्यत्वे निर्णिते सति कामनावतः सर्व्वस्यैवाधिकारात्।

ततथ—

महाहीणि च रत्नानि गास वाहनमेव च।
यानानि दासीदीसांस राज्ञस्तस्मौईदेहिकी॥
इत्यादि रामायणोज्ञवत्सर्वमेव नित्यकाम्यसामान्यमेकादणाहानुष्ठेयम्।

श्रमत्यपुराणे— प्रय्यादानादिकमुतं तत्र चैतत्प्रकरणे एकादणाह्यादं नाभिह्तिं कथं तत्तुत्यताभिधानभित्यलं बहुना।

केचित्तु मलमाम्राभ्यन्तरे एकादशाहे हर्षीक्षगी न कार्य द्रत्याहु:। तन्न-एकादशाहे नियमविधानात्।

> नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा। तथा तथैव कार्याणि न काललु विधीयते॥

इति दच्चवचने नैमित्तिकपदेनागन्तुकनिमित्तोपनिपातविहितस्य ग्रहोतलादुपरागनिमित्तकदानहषोत्सर्गादिवदपाठवादिनिमित्तक-शान्तिकमादिवच हादग्राहिकनैपचिकश्राहवच मरणनिमित्त-कैकादग्राहिवहितहषोत्सर्गग्रयादानादीनामनिवार्थलाच। तथा हहस्रति:—

नित्यनैमित्तिने कुर्थात् प्रयतः सन् मलिक्तुचे।

<sup>\*</sup> ख पुस्तके मत्खपुराणमतं नोद्वादितम्।

#### ब्रुडपरिग्टहीतवचनञ्च —

मलमासादिकः कालो ह्रषीत्सर्गे न दूष्यति। वत्सरोपरिकर्त्तव्ये कालश्रु हिविधोयते॥ इति॥

यसु—

श्रान्याधानं प्रतिष्ठाञ्च यज्ञदानव्रतानि च। देवव्रत-व्रषोत्सर्ग-चूड्गकरण-मेखलाः। मङ्गल्यमभिषेकञ्च मलमासे विवजयेत्॥

दति ज्योतिः पराग्ररवचनं तत् वसरात् परकर्त्त व्यविषय-भिति। अत्र यद्यपि वषस्यैवोसर्गः श्रूयते तथापि चतस्रो वसतर्य्यस्ताश्चालं क्षत्येति पारस्करेणोपदेगात् एनं युवानं पति-भित्युसर्गमन्वलिङ्गाच—

हिहायनी भिर्धन्या भिश्चतु भिः सह रूपवान्। हाभ्या मधैकया भावादुत्स्वष्ट्रच्यो हिहायनः॥ यो वाह्यति एष्ड्य पिवेत् चीरञ्च तद्रवाम्। यावन्ति तस्य लोमानि तावहर्षा ख्योगितः॥ तासां न चाच्यं पातव्यं शाखतीं गतिमिच्छता।

द्यगिगुराणवचनाच वसतरीचतुष्टयसहितस्यैव ह्रषस्योत्मर्गः। ग्रतएव वसतरीचतुष्टयसाहित्येन सङ्कल्पवाकां सुगतिसोपानादी लिखितम्। एष च शूद्रेणाप्यनुष्ठेयः सामान्येन विधानात्।

खेतोदर: क्षणापृष्ठो ब्राह्मणस्य प्रशस्यते॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - योवा इरति।

सिग्धरतेन वर्णेन चित्रयस्यापि शस्यते। काञ्चनाभेन वैश्यस्य क्षणोनाप्यन्यजन्मनः॥

द्रित मत्यपुराणे वृषस्य वर्णविशेषेण प्रश्नस्य कथनाच । श्रतएव पारस्करे एतयेवीत्स्र जिरित्रित एतयेव ऋचा नान्ध-वाक्येनित्येवकारार्थवश्चात् वाक्यभेदकत्पनागीरवाच उत्सृ जिरित्निति चातुर्विणेसाधारणतया बहुवचनोपदेशाच रथकारन्थायात् श्रूरेणापि एनं युवानिसत्याद्यसर्गप्रकाश्चकमन्तः पठनीय एव ।

न च—श्रमन्त्रस्य तु शूद्रस्य विष्रो मन्त्रेण ग्रह्मते। इति ब्राह्मणद्वारा पठनीय इति वाच्यम्।

प्रधानस्य शहषात् स्वस्वत्वध्वं सरूपस्य स्वयमेवान् ष्ठेयस्य मुनिभिरेव ताद्यवाक्येनैव विहितस्यानन्ययासिहस्य हषोस्पर्भस्याजातत्वात् रद्राध्यायजपादेसु मृङ्गत्वेनाचार्यद्वाराप्यनुष्ठेयत्वे स्वाह्वाङ्गमन्त्ववदन्ययासिहत्विमिति।

श्रतएवोत्सर्गमन्त्वपाठानधिकारात्तादृश्विशेषप्रतिपादकवचना-भावादनुपनीतस्य स्त्रियाश्वाधिकारो वृषोत्सर्गे नास्तीति ध्येयम्।

प्रमाणाभावाहुषोत्तर्गेऽधिवासो नास्तौति केचित् तदश्रद्धं एनं
युवानं पतिं वो ददानौति मन्त्रलिङ्गेन वत्ततरौगतस्वत्वारोपणेन
च वत्ततरौणां देवतात्वावगमात् "देवतोहेश्रेन द्रव्यत्यागो यागः"
इति यागलचणव्यापनाद् यागत्वे सिद्धे दर्भपौणेमासातिदेशेनाङ्गभूताधिवासप्राप्ते:-गन्धेनाभ्युचणं गवामिति श्र्लगवोक्ताधिवासस्य-

<sup>\*</sup> ग पुस्तवे - ट्रष्यतखल ।

"अय विषोसगीं गोयज्ञेन व्याख्यातः" इत्यनेन पारस्तरिणाति-दिष्टलाच।

श्रवाधुनिका:—एकादशाहपूर्वदिनेऽशीचसमावात् संवसरा-भ्यन्तरेऽपि मासिकादी च\*।

प्रमीती पितरी यस्य देहस्तस्याश्चिभवित्।
नापि दैवं न वा पैचं यावत् पूर्णी न वसरः॥
इति देहाशि दिवधानात् संवसरात्परमेव साङ्गस्य कर्त्तव्यतावगमात् विदियाद्वदिधवासाभावः, श्रन्यया वसराभ्यन्तरे विदियाद्याप्यनुष्ठानं स्यादिति प्राचीनाचारमुङ्गङ्ग व्यवस्थापयन्ति
तदश्रद्वम्।

यद्यधिवासो वृषोत्सर्गेऽङ्गमित्यस्ति तदाशीचान्तपरदिने वृषो-त्यर्गः कार्य्य दत्यपदिशन् विधिरेव तदङ्गान्यपि विदधातीत्यशीचे-ऽप्यधिवासो वैधः दाशाहिकपिण्डदानवत् तत्राशीचमिकिञ्चिलार-मनङ्गले तु कस्तत्र प्रसङ्गः कथं वा श्रन्थदा तदनुष्ठानिमिति।

न चक् प्रधानाधिकाराभावाकाङ्गेऽधिकार इति वाच्यम्। श्वः कत्त्रेव्यतया प्रधानाधिकारसभावात्।

न च तिहनेऽधिवास इति वाचं पूर्व्वदिनरूपाङ्गाभावात् न चाङ्गविधानमन्यदा चितार्थिमिति वाचं सामान्यप्राप्तस्याङ्गविधे-रिनवार्येत्वात्। अन्यया एकादशाह्याडे पूर्व्वदिने ब्राह्मण-निमन्त्रणाद्यपि न स्यात्।

<sup>\*</sup> क पुस्तके - मासिकादौ च पदं नास्ति।

<sup>†</sup> क ख पुस्तके - माङ्गलात्।

<sup>‡</sup> ख पुस्तको पूर्व्वादने द्रव्याधिकः।

#न च तत्राप्ति निमन्त्रणबाध:प्रतिग्रह्म दिजो विद्वानेकोहिष्टस्य केतनम्।
त्राहं न कीर्त्तयेद्वह्म राज्ञो राहोश्व स्तके॥
इति मनुना एकोहिष्टस्य निमन्त्रणदिनादारभ्य नाहमध्ययननिषेधात्।

#### तथाह वराहपुराणे—

त्रस्तं गते तथादित्य गला विप्रनिवेशनम्।
दयात्तु पाद्यं विधिवन्नमस्त्रत्य दिजोत्तमम्॥
प्रेतस्य नामायोदिश्य यथार्थं विनियोजये।
श्वः करिष्य दति कला ब्राह्मणांश्व निमन्त्रयेत्॥
गतोऽसि दिव्यलोकं त्वं कतान्तविह्नितात्पथः।
मनसा वायुभूतेन विप्रेषु स्वं नियोजय॥
पूजियशामि भोगेन एवं विप्रं नियोजयेत्।
प्रादस्त्रचणं तैलेन प्रेतस्य हितकास्यया॥ इति

न च वचनबलांदेव तत्र तथिति वाचं वचनस्थोत्तयुत्तिमृललेनान्यथा गतिसक्थवात् वलकल्पनाया श्रयोगात्। किञ्चाश्रीचपतितश्राषस्य निरामिषभोजनसक्तद्वोजनसैथुनवर्जनादिकमङ्गमिप न स्थात्। जत्तयुत्तिस्तु सर्व्वसिष्ठिकरीति सैवोपास्थेति।

कख पुस्तके — [] चिक्कितांथो नास्ति।
 ग पुस्तके — पाद्पचाखनं तेन।

किञ्चाशीचव्यपगमे सुस्नात द्यादिविश्वादिवचनेन दशाहा-त्यरमशीचाभावप्रतिपादनादन्यया सम्यादीनामकरणप्रसङ्गात्।

कालिकापुराणे—

महागुरुनिपाते तु काम्यं किञ्चित्र चाचरेत्। लघुहारीतेन च

सहिपण्डिक्रियां काला कुर्यादभ्युदयं ततः। तथैव काम्यं यलकी वसराग्रथमादृते॥

द्रित काम्यकम्भणामेव निषेधात्। तत्रापि च विह्नितानां काम्यानां दानव्रषोत्सर्गादीनां कत्त्रं व्यतानियमात् तदङ्गानामधिवासादीनां वत्सराभ्यन्तरे सुतरामेव कर्त्त्रं व्यवमायातं अन्यया तुल्यन्यायात् होमादीनामप्यकरणप्रसङ्गः स्थात् केवलं व्रषोत्सर्गमानं स्थात्। व्यक्षियादस्य तु

सेतुवृच्चजलादीनां प्रतिष्ठासु विश्वषतः ।
तीर्थयात्रावृषोत्सर्गे हृद्धियादं प्रकीत्तितम् ॥
इति मत्यपुराणवचनात् हृषोत्सर्गाङ्गत्वेऽपि वाचनिक एवात निषेधः ।
यथा—

विपिण्डमाचरेच्छा दमेको हिष्टं सता हिन।

उश्रना:--

नावीक्संवसावृि डिर्वृषोसर्गे विधीयते।

सिपाणीकरणादूर्वं हिषियावं विधीयते ॥ इत्यलं बहुना । वृषोत्सर्गञ्च एकाद्माहयाद्वात् पूर्वमेव कार्यो न तु परं देवकत्य-लेन पूर्वीह्नविधानात् निषेधयवणाच ।

#### यथा शाट्यायन:---

क्रत्वैकादिशिकं आडं वृषीत्सर्गं करोति यः। असिपचवने घोरे पित्धिभः सह पचति॥

•

# अय शय्यादानादिप्रयोगः।

खद्टादिनानाविधोपकरणां शय्यामुत्तानाङ्गिरसं ब्राह्मणञ्चाभ्यचे द्रमां सोपकरणां शय्यां तुभ्यं ददानीति द्विजकरे जलं दत्वा ददखीत तेनोत्ते वारिणा शयां प्रोच्य अदीत्यादि असुकगोतस्य प्रेतस्यामुक्यभाण: स्वर्गकाम इमां नानाविधोपकरणां शय्या-मुत्ताना क्रिरोदैवताम चिताम सुकगो नाये त्यादि द चिणा स्पर्धान्तं पूर्व्ववत्। ततो वस्त्रसमन्वितं काञ्चनपुरुषं विष्णुं ब्राह्मणञ्च सम्पूज्य पूर्ववत् काला श्रद्योत्यादि श्रमुकगोतस्य प्रेतस्यामुकप्रभाणः स्वर्ग-काम इमं काञ्चनपुरुषं फलवस्त्रसमन्वितं विष्णुदैवतमचितमसुक-गोत्रायेत्यादि दिचणान्तं पूर्ळवत्। ततो द्विजदम्पती श्रानीय श्रदीत्यादि श्रमुकगोत्रस्य प्रेतस्यासुकश्रम्भणः स्वगंकामोऽहं हिज-दम्पती पूजियथे इति सङ्गल्पा दिजदम्पतीभ्यां पाद्यं नमः द्रत्यादि गम्ध-पुष्प-ताम्बूल-नानाविधोपचार-वस्त्रालङ्कारादिभिः सम्पूज्य दिचिणां दद्यात्। वृषोत्सर्गप्रयोगसु दानकी सुद्यां द्रष्टव्यः। तत्रश्च मत्यपुराणोत्तकमानुरोधात् कपिला देया।

सवत्मां कपिलां खण्यङ्गाद्यलङ्गतां पाद्यादिभिः सम्पूज्य धेन्वङ्गाधिष्ठाद्धदेवताभ्यो नम इति पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा क्रताञ्जलिः पठेत्।

> या लच्मी: सर्वभूतानां या च देवेष्ववस्थिता। धेनुरूपेण सा देवी मम शान्तिं प्रयच्छतु॥

देहस्या या च रहाणी ग्रह्मस्य सदाप्रियाः ।
धेनुरुपेण सा देवी मम पाणं व्यपोहतु ॥
विणोर्वचिस या बच्चीः स्वाहा या च विभावसोः ।
चन्द्राकंग्रक्रगिक्तयां धेनुरूपा च साव्यिये ॥
चतुर्मुखस्य या बच्चीर्या बच्चीर्धनदस्य च ।
या बच्चीः सर्वभूतानां सा धेनुवेरदाऽऽसु मे ॥
स्वधा त्वं पित्रमुख्यानां स्वाहा यज्ञभुजां यतः ।
सर्व्वपापहरा धेनुः सर्व्वशान्तिं प्रयच्छ मे ॥

इति पठित्वा रुद्रं ब्राह्मण्डाभ्यर्थं इमां धेनुं तुभ्यं ददानीति दिजकरे जलं दत्त्वा ददखेति तेनोक्ते धेनुं प्रोच्य वस्त्तेणाच्छाय पुच्छं धृत्वाद्येत्यादि अमुकगोवस्य प्रेतस्यामुक्मभौणो मरणा-ग्रीचान्ताद्वितीयेऽइनि अमुकगोत्रस्य प्रेतस्यामुक्मभौण एतदेनु-लोमसिम्मतवसराविच्छन्न स्वर्गवासासप्तमकुलतरणकाम इमां कपिनां धेनुं सीवर्णयुक्षीं रीप्यखुरां ताम्प्रष्ठां कांस्योपदोहा-मादर्भललाटां घण्टाग्रीवां चामरपुच्छां पयस्त्रिनीं वासोयुगा-च्छादितां अमुकगोत्रायामुक्मभौणे ब्राह्मणायाहं सम्पददे इति ग्रहोता पुच्छे ग्रहीत्वा स्वस्तीति वदेत् दिच्णादान-गायती-पाठादिकम्।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - शङ्करस्य च या प्रिया। † क ख पुस्तके - रूपास्तया प्रिये।

ततो दाता धेनुं प्रदिचिणीक्तत्य पठेत्—

यावन्ति तव लोमानि शरीरे सक्भवन्ति हि।

तावद्वषेमहस्राणि स्वर्गे वासोऽस्तु मे पितुः॥

ततो घासग्रामदानम्।

सुरमे तं जगन्नाथे देवानामस्तप्रदे।

ग्रहाण वरदे ग्रासमीिपताधं प्रदेहि मे॥

किवाभावे तदितरसालङ्कतधेनुदाने तु अद्येत्यादि एतडेनुलोमसिमतवसराविक्छन-स्वर्गवासकाम इमां धेनुमित्यादि पूर्व्ववत्
सर्वे करणोयम्। तत एकोहिष्टं कुर्यात्।

जघुहारीत:—

एको हिष्टन्तु कत्तेव्यं पाकेनैव सदा स्वयम्।

श्रभावे पाकपात्राणां तदहः समुपोषणम्॥

पाकपात्राणां स्थाल्यादीनां एतत्सक सामग्रभावोप कच्चकम्।

तदहः समुपोषणिमिति पाकसामग्रभावे पाकाभावाच्छा इसोपे

द्रव्यासम्पादनेन तिहनिविह्यितातिक्रमजनितपापच्यार्थे प्रायस्ति
रूपं, श्राहन्तु क्षणोकादश्यां सामग्रीं सम्पाद्य कत्तेव्यम्। श्रपाटवादी तुनोपवासः।

यत्तु--

सिपाडीकरणं यावत् प्रेतश्राद्यानि षोड्ग । पक्षात्रेनैव कार्य्याणि सामिषेण दिजातिभिः ॥ दति वचनं तत् सिपाडीकरणान्तश्राद्यानां पाकावश्यकावप्रति- पादकं न तु सांवसिकोि हिष्टस्य पाकावस्यकावच्छेदकं पाकेनैव सदा स्वयमित्यस्य सङ्गोचे प्रमाणाभावात्।

शृद्रेण लामानैनैव।

यथा मत्यपुराणे—

एवं शूद्रोऽिप सामान्धं हिडियाडच सर्वदा। नमस्तारेण मन्त्रेण कुथ्यादामाचवहुधः॥

सामान्यं यत्किञ्चिद्देवपूजादिकामित्यर्थः। वृद्धिश्वाद्धामिति सकलशाद्वीपलचणम्।

तथा--

सदा खयमित्यनेनेको हिष्टं नान्य हारित प्रागेव व्याख्यातम्। याद्येको हिष्टे विशेष उक्तो वराहपुराणे—

प्रचाल्य पादी विप्रस्य करे ध्वा च मन्त्रवित्। उपविश्यासने तत्र इसं मन्त्रमुदीरयेत्॥

> श्रवासने देवराजाभ्यनुद्वातो विश्वस्थतां दिजवर्थानुग्रहाय। प्रसादये त्वासनं स्ट्रह्ल पूतं सानामिश्रहेन करेण विप्र॥

यातपार्थं ततत्र्छतं ब्राह्मणाय प्रदीयते।
पश्चादुपानही दद्यात् पादस्पर्धकरे श्रमे॥
सत्तप्तवालुका भूमिरसिपत्रवनं तथा।
सन्तारयति दुर्गाणि प्रेतं दददुपानही॥

श्रखुघटश्राद्वन्तु एकादशाहश्राद्विनादारभ्य कार्यं तत् पूर्विमशी-चेऽनधिकारात्।

मत्यपुराणे—ग्रशीचान्ताहितीयेऽक्ति इत्युपक्रम्य— यावदब्दच्च यो दद्यादुदक्तमां विमत्सरः। प्रेतायावसमायुक्तं सोऽखमेधफलं लमेत्॥ इत्यभिधानात्।

श्रतएवाव्हपदं किञ्चित्रूगनाव्हपरं काम्यञ्जेतत् फलश्रवणात्। श्रमीचान्तरपातिऽपि न देयमिदमनिधकारात्। श्रचिभूतेनापि पतितानि न देयानि सताहसम्बन्धिश्राहस्यैवाशीचान्ते देयला-दनावश्यकलाच।

पारस्कर:-

श्रहरहरत्रमस्मे ब्राह्मणायोदकुभञ्च दद्यात्। पिण्डमप्येके निष्टणक्तीति।

캠=-

यहन्यहिन यच्छाडं तिन्तव्यमिभिषीयते।

इति भविष्यपुराणवचनात् नित्यत्वे सिति—

नित्ययाद्यमदैवं स्यादर्घ्यपिण्डविवर्जितम्।

इति बहस्यितवचनात्॥

नित्यं तावत् प्रवच्यामि अर्घ्यावाहनविजेतम्।

इति वचनाच।

श्रविपिण्डादिनिषेधे नेचिच्छाखिनिश्रेषाः पिण्डमपि निष्ट्यान्ति ददतीत्यर्थः। तच्च पारस्तर-गोभिलयोरसम्पतम्। श्रव च सर्ववानस्याम्बुवटस्य च स्नातन्त्रेगणोपदेशात् स्वतन्त्रयो-रेवोत्सर्गवाक्ये निवेश:। एतदनं एषोऽम्बुघट इतिरूपः, एतेन घटस्याप्युत्सर्गः।

संवत्सरमध्ये तु बहारादिनिमित्तेन सपिग्हनापकर्षे क्रतेऽपि यावद्वधमस्बुघटयादमाह याज्ञवल्काः—

श्रवीक् संवसराद्यस्य सिपण्डीकरणं भवेत्। तस्याप्यतं सोदकुभं दद्यासंवसरं दिजे॥

न चाशितासिपण्डनिवषयमेवेदं वचनं न तु हाद्वार्थसिपण्डनिवषय-मिति वाच्यम्। सङ्गोचे प्रमाणाभावात् किञ्चारव्यक्रमीणां समा-पनस्यावश्यकत्वात्।

सिपण्डीकरणान्ता तु ज्ञेया प्रेतिक्रिया वृधैः।
इति शातातपवचनात् सिपण्डनान्तप्रेतश्राद्यापकर्षेऽम्बुघटस्थाप्यपकर्षप्राप्ती तदपवादकं वचनिभदं तज्ञाश्रक्ताविव ब्रह्मावपोति।
एतज्ञ श्रादं ब्रह्मार्थमपक्षस्य सिपण्डने प्रेतत्वपरिचारपूर्व्वक-पिद्वत्वप्राप्ती सत्यामप्यसमवेतार्थेनापि प्रेतपदेनैव कार्थम्।

श्रतं कुमाञ्च दातव्यं प्रेतिनिर्देशधर्मातः। इति हारीतवचनात् षोष्ट्रश्रश्राद्ववत् प्रेतपद्वेनैव देवत्वावगमात्।

न च प्रेतपद-पित्यपदयो खुल्य लोक प्राप्तु पाधिनैव प्रयोग-नियमः, वारणस्यादि मृतस्यापि षो इश्रश्राद्वानां प्रेतपदेनैव क्रिय-माणत्वात् क्रतेष्वपि षो इश्रश्राद्वेषु बलवत्तरपापवश्रेन प्रेतत्वसत्वेऽपि सिपण्डनोत्तरश्राद्वानां पित्यपदेनैव कर्त्र व्यावाच किन्तु कर्मा विशेषे प्रयोगनियमः सिषण्डनप्राक्विह्तानां कर्मणां प्रेतपदवस्वे देवतात्वं तत्परिविह्नितानान्तु पित्यपदवस्वेन इति। अतएव—

श्रमंस्त्रती न मंस्त्राय्यों पूर्व्वों पीत्रप्रपीत्रकी:।

पितरं तत्र मंस्तुर्थ्यादिति कात्यायनोऽब्रवीत्॥

इति छन्दोगपरिशिष्टवचनात् प्रेतीभूतेनापि पितामहेन सह
पितुः सिपण्डने क्रियमाणे पितामहपदोक्षेखेनैव पितामहयादं
न तु प्रेतपदेन तत्र च एतदः पितर इत्यादिमन्बोऽपि समवेतार्थं
इति ध्येयम्।

यदङ्गमिष मङ्गलानां विलस्ति सीमा विलासलक्षीणाम्। योगोविन्दसुखेन्दोः स्मितरुचिरिभतः शुभं तनुताम्॥

एवमशीवश्र डिं निरूप्येदानीं कालोपाधिविश्रेषाणां कमाङ्गल-निरूपणमुखेन कालश्र डिर्निरूप्यते।

तत्र महागुरुनिपाते वसरपर्यन्तं काम्यनैमित्तिकं कर्मनिषध-माह कालिकापुराणे—

विशेषतः शिवापूजां प्रमीतिपित्वको हिजः।
यावत् वलारपर्यन्तं मनसापि न चाचरेत्॥
महागुक्तिपाते तु काम्यं किश्वित्र चाचरेत्।
श्रार्त्विज्यं ब्रह्मयज्ञंश्व श्रादं देवयुतश्च यत्॥
प्रमीतिपित्वक इति महागुक्तिपातोपलचण(क)म्। श्रतएव वस्यति

महागुर्निपाते लिति। शिवापूजामिति सक्तकाम्यनैमित्तिक

देवपूजोपलचणम् तेन दुर्गीकवादिनिषधः। यावहर्षपर्यन्त-मिति सिपण्डनेन महागुरोः प्रेतत्वपरिहारपर्यम्तिमत्यर्थः। तेन संवत्सरमध्येऽपि ब्रह्मार्थमपक्षत्र सिपण्डने कते पित्रत्वप्राप्तप्रध-मेवापकषीदन्यया ब्रह्मित्राहे कथं पित्रपदप्रयोगः।

> श्रवीक् संवत्सरात् हा पूर्णे संवत्सरेऽपि वा। ये सिपण्डोक्तता प्रेता न तेषान्तु पृथकिया॥ प्रेतत्वाचे ह निस्तीर्णाः प्राप्ताः पित्रगणन्तु ते।

द्ति शातातपवचनाच प्रेतत्वपरिहारपूर्वेक-पित्वप्राप्तेजीतत्वात् सर्वे कभी कर्त्त्र्यमेव। अशक्त्रा त्वपकर्षे\*—

> अवीक् संवत्सराद्यस्य सिपण्डीकरणभावेत्। प्रेतत्विमिच्च तस्यापि च्रेयं संवत्सरं चृप॥

इत्यग्निपुराणवचनात् संवत्सरपर्य्यन्तं प्रेतीभावसत्तेन तत्पर्यन्तभव काम्यनैमित्तिकदेवार्चनादि नाचरेत्। तच हेतुमाह महागुरु-निपाते व्यित यतो महागुरुनिपाते महागुरोः प्रेतीभावे सत्त्वे यिकश्चिद्देवं पैत्रंवा काम्यं कर्मा वा नाचरेदिति। अतएव महागुरोः प्रेतीभावनिबन्धनमेव कर्माान्हेलं न मरणनिवन्धनं तस्य चैका-दशाहे निहत्तेः ततश्चाशीचलचणाव्याप्त्रा तदन्नभचण-तत्प्रित-यहादी तद्दानादिक्रियायाञ्च दोषाभावः, एवञ्च महागुरुनिपाति-गोचरत्या कालविशेष एव दूष्यति न तु महागुरुनिपात इति यच्च—

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - उत्कर्षे।

प्रमीती पितरी यस्य देहस्तस्याग्रिचिभेवेत्।
नापि दैवं न वा पैचंत्र यावत् पूर्णी न वसरः॥
इति स्मृतिसागरे लिखितं देवीपुराणवचनं तहेहस्याग्रिचलकथननिन्दार्थानुवादेन काम्यानां देवपैत्राकमीणां वर्जनस्यावस्यमावः
प्रतिपादकमेव न तु वस्तुतस्तु तहेहोऽग्रिचिरिति ध्येयम्।

तत्राप्यागन्तुकनिमित्तोपनिपातिविह्नितमपाठवादिनिमित्तकं शान्यादिकं काम्यमपि कत्तेव्यम्।

यथा दत्त:---

नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा। तथा तथैव कार्थाणि न कालस्तु विधीयते॥ वामनपुराणे—

नित्यस्य कर्मणो हानिः क्षेवलं सत्युजनानोः।
न तु नैमित्तिकोच्छेदः कर्त्त्र्यो हि कथञ्चन॥
एवसुपरागनिमित्तकस्नानदानश्राद्वादिकमिप माद्यमरणे कर्त्त्र्यं
तुल्बन्धायात् पित्रमरणे तु उपरागनिमित्तकं श्राद्वं न कार्य्यम्।

सिपण्डीकरणादूर्ड्डं प्रेतः पार्व्वणभुग्भवेत्। ततः प्रस्ति संक्रान्तावुपरागादिपर्वस् ॥ विपिण्डमाचरेच्छाडमेकोहिष्टं सताहिन ॥

द्ति मत्यपुराणे पित्यसिपण्डनानन्तरमेव उपरागश्राद्विधानात्। नित्यन्तु प्रतिदिनकर्त्तव्यं सन्ध्या-सायंप्रातहींमेष्टदेवपूजादिकं कर्त्तव्यमेव काम्यानामेव दैवपैत्रगणां कभीणां प्रतिषेधात्। तिही पञ्चमहायज्ञादोनामनुष्ठानप्रसङ्ग द्रत्याह श्राव्धिच्यमिति— श्रार्त्विच्यं याजनं ब्रह्मयज्ञमिति पञ्चमहायज्ञोपलच्चां तेन स्वधातपेणविवविश्वदेवातिथियूजनित्यश्राद्यानि न कार्य्याणि प्रेततपणमात्रन्तु कत्तेव्यमेव। श्राद्यं देवयुतिमिति सृताहिविहितेतरं विश्वदेवसमन्वितं पार्व्वणश्राद्यमित्यर्थः।

तेन संवत्तरमध्येऽपि पित्तमरणे मातुः सांवत्तरिकं मात्र-मरणे पितुः सांवत्तरिकं पितामहादीनाञ्चावण्यं सांवत्तरिकं सर्व्वणि च प्रेतकमाणि कार्य्याणि काम्यन्तु सांवत्तरिकं वर्ज्ययेदेव काम्यं किञ्चित्र चाचरेदिति पूर्व्ववचनात्। ग्रतएव—

ततः प्रश्वित संक्रान्तावुपरागादिपर्व्वस् ।

विपिण्डमाचरेच्छाडमेकोहिष्टं स्ताहिन ॥

इति मत्यपुराणे ततः प्रश्तीत्यनेन सिपण्डोकरणात्

पूर्वं पार्वणिनषेध उत्तः ।

तथा हारीत:-

ततः प्रसृति वै प्रेतः पित्यसामान्यमाप्रुयात्। विन्दते पित्वलोकच ततः याद्वं प्रवर्त्तते॥ ततः चामावस्यादिमरणिनिमित्तेन पार्व्वणविधिनानुष्ठीयमानस्य सांवलारिकस्य निषेधप्राप्ती प्रतिप्रसवमाच्च वृत्तस्यतिः—

पितर्य्युपरते पुत्रो मात्रश्राद्वात्रिवर्त्तते।

मातर्य्यपि च हत्तायां पित्रश्राद्वाहते समाः॥

मात्रश्राद्वाहते पार्वणश्राद्वान्तरात् संवत्सरं व्याप्य निवर्त्तते दत्यर्थः।

श्रव संवत्सरमध्ये

ब्रीहिपाके च कर्त्तव्यं यवपाके तथैव च।

न तावाद्यी महाराज विना याद्धं कथञ्चन ॥

इति विष्णुधर्मीत्तरविहितस्य पार्व्वणयादस्याभावात्।

नवात्रभच्चणनिषेधेऽपि पुरातनधान्यालाभे पुनरनन्यगत्या नवात्रन

प्रेतयादं विधाय नवात्रं भोक्तव्यमिति प्राञ्चः।

लघुहारीतः—

भाता वा भात्यप्रको वा सिपण्डः शिष्य एव वा। सहिपण्डिक्रियां काला कुर्यादभ्युदयं ततः। तथैव काभ्यं यलक्षे वसरात् प्रथमादृते॥

मिण्डोकरणानन्तरमेव विवाहोपनयनाद्यभ्युदयं कुर्य्यात तु पूर्वं तथैव वसरात् प्रथमादृते प्रथमाद्दाहृहिरेव काम्यमभ्युदयं कुर्यात्र तु तदर्थमपक्षः कार्यः। [तेन सिप्छनात् पूर्वं काम्यं नास्तीति]।

मत्यपुराणे—

सिपण्डीकरणादूर्डं प्रेतः पार्व्वणस्मिनेत्।
बृद्धीष्टापूर्त्तयोग्यय ग्रहस्थय ततो भवंत्॥
श्रवापि ततो भवेदित्यनेन सिपण्डीकरणात् पूर्वं सद्धादिकं न
कार्यमित्यायातं सद्धानीमकरणचुड़ाकरणोपनयनादि बृद्धियोग्यता तु संस्कार्यत्वेन संस्कारकत्वेन चेत्यर्थः। इष्टं यागदानादि
पूर्तं वापीकूपतड़ागसेत्वारमदेवग्रहदानादि। ग्रहस्थयेति ग्रह-

<sup>[]</sup> ख पुस्तके—चिद्भितांशोऽधिकः।

स्थर्भः पश्चमहायज्ञ-भोजनदय-मैथुनादिः, तदि सिपण्डनात् परमेव न तु पूर्व्वमित्यर्थः । सत्यपि गाहिस्ये वचनात् तत्नभैप्रति-षेधः । अन्यया ग्रहस्थस ततो भवेदित्यनर्थकं स्थात् ।

श्रतएव संवसरमध्ये दुर्गीसव-रोहिख्यष्टमीव्रतादिकं न कार्यं ग्रहस्यधर्में त्वात् "देवतोहेशेन द्रव्यत्यागो यागः" इति यागलचण-व्यापक्रत्वेन समात्यागश्रचौयाग इत्यादिप्रयोगदर्शनेन देवताचैनस्य यागत्वादिष्टापूर्त्तमध्येऽभिनिवेशाच। श्रतएव स्वक्चन्दनाद्युप-भोगमिप न कुर्व्वन्ति ग्रहस्थविहितत्वात्।

एतच तलालिए त्वप्रापक सिप्छनानन्तरं बोह्रव्यं तच बृह्यसिव्धाने संवक्षरान्ते च क्रियमाणि मिति। श्रथत्वा तु सिप्छनापकर्वे संवक्षरपर्यन्तं प्रेतोभावसत्त्वात् तत्पर्यन्तमेव क्रमीनिधकारितेति प्रागवस्थितम् ।

> महागुरी प्रेतीभूते वृद्धिकर्मा न युज्यते। इति वचनम्।

षत केचित्—

सर्वीक् संवत्सराद्यस्य सिपण्डीकरणभावेत्। प्रेतत्विमिच्च तस्यापि ज्ञेयं संवत्सरं तृप॥ इत्यग्निपुराणवचनादशक्त्यापकर्षे क्षतेऽपि पितुः प्रेतीभावसम्बे दैवादवश्यानुष्ठेयबृद्धुप्रपिस्थिती पुनर्बृद्धप्रधमपकर्षे कत्वा बृद्धिः कार्योत्याच्चः। तत्र

<sup>\*</sup> स्व पुस्तको व्यापनेन।

- ख पुस्तको - प्रागेव विष्टतम्।

पुनरपकर्षविधानाभावात् अपकृष्य क्षतत्वेन स्वकालप्राप्तत्वा-भावात् पुनरपकर्षासम्भवाच । स्वकालव्याप्तस्य हि पूर्व्वकाल-करणभपकर्षः किन्तु स एवापकर्षः पित्ववप्रापककालं प्राप्य प्रेतत्वपरिहारं पित्वत्वच्च जनयति ।

स च संवसरान्तो छिडिसिनिहितकालय उभयोरेव कालयोः पिळलपाप्तिविधानात्।

यच—त्रेयं संवत्सरं नृप—इत्यग्निपुराणवचने संवत्सरपदं तित्पत्वत्वप्रापनकालपूर्वकालपरिमिति ध्येयम्।

ततश्चांशिताकतापकर्षणेव संवसरान्तिमव अवश्यानुष्ठेयबृद्धि-सिविदितकालमासाद्य पितुः पित्वत्वप्राप्तिजननात् बृद्धिं काला तत्यरं काम्यनैमित्तिकानि सर्वाण्येव कम्माण्यनुष्ठेयानि ।

श्रव च हिंदिनिश्यं काला कातेऽपकार्षे दैवात् बृद्यसिद्वाविप पुनः सिपिण्डनं न कार्यं हिंदिनिश्यमेव निमित्तमादाय कातेऽपकार्षे तत्-चणादेव पित्वलप्राप्तेजीतलोन पुनः सिपण्डनवैयध्यादिति केचित्।

वसुतस्तु यद्यपि हर्षिनिश्वयो निमित्तं तथापि—
षणामे त्रियत्ते वा यदहर्वृदिरापद्येत तदहश्चार्युदकपात्राणि।
इति गोभिनेन हर्षञ्चविह्त [पूर्व्वदिनस्थाधिकरण्लप्रतिपादनात् हर्षाभावे च तिहनस्य हर्षाञ्चविह्त] पूर्व्वताभावादविहितकाले क्रतस्य कर्षाणोऽक्रतकस्पनया फलाजनकत्वनियमात् पुनः
सिप्छनं कार्यमेव।

ख पुस्तके — [] चिद्भितांगः पतितः।

विशेषः कूर्यपुराणे—

विदेशगमनच्चैव तीर्थयाताच्च मेथुनम्।
महागुरुनिपाते तु न कुर्याद्देवदर्शनम्।
विदेशगमनं स्केच्छदेशगमनं देवदर्शनं प्रथमदेवदर्शनमित्यर्थः।

अत केचित् गयातीर्थयाता कार्या तत्र प्रेतिशिलायां पिण्डदाने प्रेतत्विमुत्तित्रवणादित्या हुः। तत्र

पूर्वकततीर्धयात्रस्य (यात्रामात्रस्य) तत्रस्थितस्य वा वसराभ्यन्तरे पिण्डदानेन तदुपपत्तेः। वसराभ्यन्तरे पार्वणनिषेधात् तीर्ध-यात्रात्रात्र-गयात्राद्योरनुपपत्तेः शिष्टाचारविरोधाच इत्यलं बहुना।

रत्तपातादिना तहिवसानुष्ठेयकसँगणां निषेधमाह । कालिकापुराणे—

यश्चिन महामायां पूजयेतु कदाचन।
यवश्चनु स्मरेनान्वं योऽतिभिक्तियुतो नरः॥
दन्तरक्ते समुत्पन्ने स्मरणञ्च न विद्यते।
सम्बंधामेव मन्त्राणां स्मरणान्नरकं व्रजेत्॥
जानूर्वे चतजे जाते नित्यकमाण्यपि त्यजेत्।
नैमित्तिकञ्च तद्धः स्वद्रक्तो न चाचरेत्॥
लोतके च समुत्पन्ने चुरकमाण्य मेथुने।
धूमोद्गारे तथा वान्ते नित्यकमाणि संत्यजेत्॥

<sup>\*</sup> पुस्तके सञ्जेषामिति स्नोकां शो नास्ति।

दुष्टे भुत्तेऽभ्यतीते च नैव भुक्तापि किञ्चन। कमी कुर्याद्वरो नित्यं स्तके सतके तथा॥ पत्रं पुष्पञ्च ताम्बू लं भेषजलेन कल्पितम्। कणादि पिप्पल्यन्तञ्च फलं भुक्ता न चाचरेत्॥ जलस्यापि नरश्रेष्ठ भोजने भेषजादृते। नित्यक्रिया निवर्त्तेत काम्यनैमित्तिकैः सह ॥ जलीकां गृद्पादच क्रिमगण्डूपदादिकम्। कामा इस्तेन संस्थ्य नित्यक मार्गि संत्यजेत्॥ विशेषतः शिवापूजां प्रमौतिपत्वको नरः। यावहत्सरपर्थन्तं मनसापि न चाचरेत्॥ महागुरुनिपाते तु काम्यं किञ्चित्र चाचरेत्। त्रालिं ज्यं ब्रह्मयत्त्रच यादं देवयुतच यत्। गुरुमाचिष्य विप्रच प्रहृत्यैव च पाणिना। न क्रियानित्यक माणि रेत:पाते च भैरव ॥

एषामर्थ:-ग्रश्चि:-रत्तपातादिना ग्रश्चाः, महामायामिति सर्बे-देवोपलचणम्, ग्रवश्यं सारेत् जपेदित्यर्थः, एतदप्युपलचणं मानसपूजापि कर्त्तव्या।

यया तत्रैव कालिकापुराणे—

प्रवासे पथि वा दुर्गे स्थानाप्राप्ती जलेऽपि वा। कारागारे निवदो वा प्रायोविश्वगतोऽपि वा। यश्चि वी महामायापूजां कुथाच मानसीम्॥ दन्तरतापाति तु सारणं मन्त्रजपो मानसपूजा च न विद्यते इत्यर्थः। जानू द्वें चतजे जाते रत्तपाति सति न केवलं नैमित्तिकं नित्य-कमापि नाचरित्यर्थः। तदधो जान्वधो रत्तपाते तु नैमित्तिकमेव न कुर्यादित्यन्तु कुर्यादेवित्यर्थस्वारस्वर्थे। सन स्वदिति वर्त्त-मानकालो न विविच्ततः चतजे जात इति पूर्वमतीतिनिर्देशात्।

नाभेर्ग सिंधो वापि यस्य चरित शोणितम्। श्राचिस्तदत्तः कभा कुळ्वत्रकमाप्रयात्॥ इति वचने तदहरिति वैयथापत्तेस्।

श्राददीत सदोऽपश्च षट्सु पूर्वेषु श्रुषये।

इति बीधायनेन वसागोणितादिपाते सञ्जलगोधनाचमनात्
पूर्वे मृत्रपुरीषोत्सर्गकालवदश्रिष्ठिवधानात् पूयगोणितपातदगायां
कर्मनिषेधे प्राप्ते निषेधस्यास्य वैयथ्याद्य। श्रतप्व मनुना 'रुधिरे च स्तृते गात्रादित्यनेन रक्तपातानन्तरमेवाध्ययनं निषिषम्।
सन्या तु रक्तपातिऽपि कार्य्या।
विश्वपुराणे—

सर्व्वकालमुपस्थानं सन्ध्ययोः पार्थिवेष्यते।
प्रन्यत स्तकाशीचिवन्यमातुरभीतितः॥
इति स्तकादिनिमित्तपञ्चकादन्यस्थले सर्व्वकालं सन्ध्याविधानात्।
स्तकं जननाशीचमशीचं मरणाशीचं विश्वमो मोहः, प्रातुरं
रोगो भीति:-राजव्याघादिभयमित्यर्थः।

न च स्तकं जननमरणाशीचमशीचं रक्तपातादाशिहिति

श्रीचपदस्य जननमरणाश्रद्योय्यीगरूढ्लात् अश्रद्धिमाना-थेले स्तकपदवैयर्थाच ।

नचास्रामातिऽपि स्तकाशीचपदयोरेकं व्यथिमिति वाचं परस्परसाचिव्ये उभयोः प्रत्येकपरत्वदर्शनात्। यथा शङ्कः—

बालस्वन्तद्याहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छित।
सद्य एव विश्विः स्थानाशीचं नैव स्तकम्।
दचः—इयमाने तथाग्नी च नाशीचं नैव स्तकम्॥
तथा—

स्तवे स्तवे तथित कालिकापुराणम्।
अतएव इरिवंशे वज्जनाभवधे—
असुराश्च रणे मत्ताः काणिं श्रस्तैरितस्ततः।
जन्नुः कमलपत्राचं परं नियममास्थिताः॥
इत्युपक्रस्य—

्यावहै योधयामास काश्चिहैंत्यान् रणाजिरे।
सन्धोपास्ता जयन्तेन तावहिष्णुपदीजले॥
त्रयोधयज्जयन्तस्य यावहैत्यान् महाबलः।
तावदाकाभगङ्गायां काश्चिः सन्धासुपास्तवान्॥
इत्यनेन चतानन्तरं प्रयुक्तस्य सन्धाचरणवर्णनं सङ्गच्छत इति।

<sup>\*</sup> वा पुस्तके सोवांशः पतितः। ग पुस्तके यावितः।

तथा महाभारते श्रत्यपर्व्वणि सत्ततानामश्रत्यामादीनाम् सन्ध्यो पासनं दृश्यते ॥

यथा—विनिर्भिनाः शितैर्वाणैर्गला तोमरशितिभः।
श्रष्वत्यामा कपश्चैव क्षतवस्मा च शालतः॥
स्र्यास्तमनवेलायां समासेदुर्भहावनम्।
श्रवतीर्था रथिभ्यश्च विप्रमुच्च च वाजिनः॥
उपस्रश्च यथान्यायं सन्धामन्वासत प्रभो।

किन्तु दन्तरत्तपाते सन्धापि न काथी— सर्वेषामेव मन्त्राणां स्मरणात्ररकं व्रजेत्। इति गायवीजपनिषेधादिति श्रिष्टाचारोऽपीदृश्य एव॥

यत्तु—नित्यं कमी न कुर्व्वीत नाभेरुईं गलदूणः।

दैवं तत्रापि कुर्व्वीत यदि हस्तोऽत्रणो भवेत्॥ इति वचनं तदमूलं समूलत्वे च वसा-पूयपातिवषयं मन्तव्यम्। लोतके च समुत्पन्ने इति लोतमश्रु।

तथा भूरिप्रयोगकोषे—

पोतः शिशी विचित्रे च लीतमशुणि चोदितम्। इति। तिसानुत्पन्ने रोदनेनाशुपातं कालेत्यर्थः। मैथुने तिद्वसीय-मैथुने सतीत्यर्थः।

शातातप:—श्रजीर्गेऽभ्युदिते वान्ते शमश्रुकंभीणि मैथुने। दु:स्वप्ने दुर्जनस्पर्भे स्नानमातं विधीयते॥

<sup>•</sup> ख पुस्तके-महाभारतीयप्रमाणानि नो दुतानि।

यत तिहवसीयग्रयने दु:स्वप्नदर्भन इत्यर्थः, दुर्जनयाण्डालादि-रितनीचः, यत विधानवलादेव स्नानस्यैव ग्रुडिहेतुत्वप्राप्ती मात्रग्रहणं नित्यवर्मानिषेधार्थम्। धूमोद्गारे दति यजीणींद्रारे भूते सतीत्यर्थः, वान्ते पित्तादिविकारे चोत्यिते दत्यर्थः—भुक्तेऽभ्युत्यिते चेति वच्यमाणवचनात्।

भुत्तेऽत्रादौ दुष्टे परिपाकमप्राप्य विकारं कुर्व्वति सतीत्यर्थः। प्रतएव 'सुजौर्णेऽत्रे निरामयः' इति व्यासः। प्रभ्यतीते भुत्ते अस्यत्यिते चेत्यर्थः। किञ्चन नित्यं नैमित्तिकं काम्यञ्च न कुर्या-दित्यर्थः। स्तके जननाप्रीचे सतके मरणाप्रीचे इत्यर्थः। प्रतापनादमाइ दचः—

यत्रे प्रवर्त्तमाने तु जायते स्वियतेऽथवा।
पूर्वसङ्गल्पितार्थेषु न दोषस्तव विद्यते।
वर्त्तमाने विवाहे च देवयागे तथैव च।
ह्रयमाने तथाग्नो च नाग्रीचं नैव स्तकम्॥
श्रिवमग्रीचेऽपि सन्धास्थाने स्र्यां च्रिविवयं देयम्।
तथा मिताचराष्ट्रतपैठीनसिः—

स्तकेऽपि साविव्या चाञ्जलिं प्रचिष्य सूर्यो ध्यायन् नमस्त्रिथादिति।

तथा पतादिकं भुक्षा भेषजलेन किल्पितं कणादि चूर्णदिकमपि भुक्षोत्यर्थः।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - [ ] चिद्भितां शः पतितः।

### तथाच पठन्ति-

ताम्बूलं वा फलं वापि यः प्रातभन्नयेत्ररः।
स पापिष्ठः कथं ब्रुते पूजयामि जनाइ नम्॥

भेषजाहते श्रीषधार्थं विना जलस्यापि भोजने क्रते सित काम्यनैमित्तिककमाभिः सह नित्यिक्रिया निवर्त्तेत । श्रीषधार्यन्तु जलमात्रपाने कमा कर्त्तव्यमेवित्यर्थः । गृढ़पादो भुजङ्गः, गण्डुपदः किञ्चलुकः, श्रादिशब्दात् भेकादिः । श्रकामतः स्पर्शे तु कमा कर्त्तव्यमेवित्यर्थः । विशेषत दत्यादिवचनद्यं पूर्व्वमेव व्याख्यातम् । पाणिनिति स्वयं प्रहारोपलचणम् । रेतःपाते स्त्रीदर्शनादिना स्वयं पतिते सतीत्यर्थः । मैथुने तु पूर्व्वमेवोक्तमिति ।

यत्तु—श्राददीत मृदोऽपश्च षट्सु पूर्वेषु शुद्धे।

इति बीधायनेन श्रोणितवशादिपाते मृज्जलग्रहणाचमनात्

परमेव शुद्धिविधानं तत् पुरुषिनष्ठमेव। श्रनेन तु वचनेन

तिद्दिनगोचरामशुद्धिं विधाय तत्परकालिष्ठा शुद्धिविधीयत

इति न विवादः। एवच्च यत्र यत्र पुरुषिनष्ठं शुद्धान्तरमस्ति तत्र

तत्रैवानेन वचनेन क्ष्वालिष्ठाशुद्धिविधीयते इति !

यथा जावालः—

अस्प्रश्यस्पर्धने वान्ते अश्रुपाते भगे चुरे।
सानं श्रुडार्थकं प्रोक्तं दैवपैत्रविवर्ज्जितम्॥ इति।
रक्तपात-सेथुन-चुरकर्भसु तिहनक्पकालनिष्ठवाश्रुडिः। अन्येषु

<sup>•</sup> क पुस्तके—कालपदं नास्ति।

तु सूतकसृतकादिषु पुरुषिनिष्ठवानेन वचनेन विधीयते इति सङ्गलितार्थः।

रात्री कर्यानिषधमा इयम:-

स्नानं दानं तपः श्राडमननं राइदर्भने।

ग्रासुरी रानिरत्यत्न तस्मात्तां परिवर्ज्ञयेत्॥

ग्रान्यत्न राइदर्भनातिरिक्तस्यले ग्रासुरी तत्रक्तकस्मणामासुर
इरणेन फलाजनिकिति निन्दा तस्मात्तां रातिं काम्यनित्यनैमि
तिकस्नानदानादिसर्व्वकस्मस् वर्ज्ञयेत्।

मत्यपुराणे,—

प्रातः कालो सहर्त्तांस्तीन् सङ्गवस्तावदेव तु।

सध्याङ्गस्त्रिसुहर्त्तः स्थादपराह्मस्ततः परम् ॥

सायाङ्गस्त्रिसुहर्त्तः स्थात्तत्र त्यां न कारयेत्।

राचसी नाम सा वेला गहिता सर्व्वकक्षेसु ॥

श्रद्धो सहर्त्ता विज्ञेषाः दशपञ्च च सर्वदा।

सायाङ्गवेला नित्यनैभित्तिककाम्यस्नानदानव्रतादिसर्व्वकक्षेसु

गहिता निन्दितेत्यर्थः।

मनु:--

रात्री आहं न कुर्व्वीत राज्यमी की तिता हि सा।
सन्ध्योगभयोश्वेव सूर्य्य चैवाचिरोदिते॥
अचिरोदिते सूर्य्य प्रथममुह्रत्ते आहमेव न कुर्यात् स्नानदानव्रता-

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - विख्याता।

दीनि तु कर्त्व्यानि 'पूर्व्वाह्नो वै देवानामिति शुत्या सानदान-व्रतादीनां देवकर्मणां तच विधानात्।

मैतं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्।
पूर्वाह्म एव कुर्व्वीत देवतानाञ्च पूजनम्॥
इति दत्तवचनाञ्च याद्यमधिकत्य मनुना पर्युदासाञ्च।

न चायं निषेधविधिः शास्त्रप्राप्तस्य निषेषुमश्रकातादंशतो विधिबाघात्।

न वांग्रतो विकल्पोऽस्तु तुल्यबलविरोधाभावात् किन्तु पर्य्युदास एवायं विधिरेव तात्पर्ययाहकः। ग्रतो रात्रग्रादिनिषिष्ठेतरकाले श्राद्धा-दिकं कुर्यादिति विधिः सिद्धः पूर्व्वापराह्वादिविभेषविधिस्तु प्रामस्य-पर एवान्यथा अप्राप्तत्वेन पर्य्युदासस्य निषेधस्य वाऽसम्भवात्। रात्रग्रादिषु प्रतिप्रसवमाह देवलः—

राच्चदर्भन-संक्रान्ति-विवाहात्ययहिषु।

स्नानादानादिकं कुर्युर्निश काम्यव्रतेषु च॥

निभीति सायाङ्गराविसन्ध्योपलचणं राष्ट्रदर्भने चन्द्रस्य्योपरागे
तव विहितयाबस्नानदानादि। संक्रान्ती रिवसंक्रान्तिविहित
स्नानदानव्रतादिकं विवाहे विवाहिनिमत्तकमभ्यदययादं स्नान
कन्धासम्प्रदानादिकचे च। अत्यये मरणे तिविमत्तकपूरकपिण्डदान-स्नान-प्रेततपणादिकचे। हडी पुत्रजन्मनि तिविमत्तकाभ्यदययादं तिहनविहितदानादि च काम्यव्रतेषु च रावि
सन्ध्यादिविहितव्रतेषु भिवराविरोहिण्डप्टमीचन्द्रभागादिषु च तव
विहितस्नानदानदेवार्चनादिकं कार्थं नान्धवेति।

विषा:-

सन्धारात्रोने कर्त्रव्यं यादं खलु विचन्नणैः।
तयोरिप च कर्त्तव्यं यदि स्थाद्राहुदर्भनम्॥
%[गयात्राद्रमपि रात्रादिनिषिद्रसमयेऽपि कार्यम्।
गरुपुराणे—

दिवा च सर्खदा राची गयायां आदक्षज्ञवेत्। दिवा सर्वदा सायाज्ञादिनिषिद्यकालेऽपीत्यर्थः ॥]

श्रहरहः क्रियमाण-स्नानदेवार्चनादिकन्तु दैवादश्रक्त्या यदि कर्त्तुं न शक्यते तदा राविसन्ध्ययोरिप कर्त्तव्यमित्याह— बहन्नारदीये—

नित्योदितानि कर्माणि खकाले न क्षतानि चेत्।
प्रव्वेथाः प्रथमे यामे तानि कुर्यादतिन्द्रतः॥
प्रव्वर्थाः प्रथमप्रहरपर्यन्तमेव कार्यम्। ततःपरन्तु कर्मालोप
एव यदि पुनः प्रक्राप्यालस्थेन खकाले न क्रियते तदा खकालाकरणिवित्यकर्माकरणजन्यप्रत्यवायो जायत एवेति ध्येयम्।
प्रिदिस्ति प्रतिप्रसवमाह्यमः—

चण्डालखपचै: स्पष्टे निभि स्नानं विधीयते।
न वसेत्तत्व रात्री च सद्यः स्नानेन ग्रध्यति॥
व्यवस्थाण्डालभेदः एतचास्थ्र्यस्थापिलचणम्। यतः सद्यःस्नानेनैव ग्रध्यति न तु परिदने स्नानेन, ग्रतो रात्राविप स्नात्रय-

<sup>\*</sup> ख पुरतके - [ ] चिद्भितांशः पतितः।

मित्यर्थः। गयास्नाने तु रात्रप्रादिनिषधो नास्ति यथादिपर्व्वणि रात्रौ जलप्रवेशनिषधं कुर्वन्तं गन्धवं प्रति गङ्गां प्रविशतोऽर्ज्जुन-स्योत्तिः। ग्रर्जुन उवाच—

समुद्रे हिमवत्पार्खे नद्यामस्याञ्च दुर्मते।
रात्नावहृनि सन्ध्यायां कस्य ग्रुप्तः परिग्रहः॥
ग्रमस्वाधा देवनदी स्वर्गसम्पादनी ग्रुमा।
कथिमच्छिसि तां रोडुं नैष धर्मः सनातनः॥
ग्रमिवार्थ्यमसम्बाधं तव वाचा कथं वयम्।
न विश्रम यथाकामं पुर्खः भागीरथीजलम्॥
दुर्मते शास्तानभित्र परिग्रहः स्वीकारः कस्य ग्रुप्तो नियत इत्यर्थः।
पुर्खिमिति श्रतिपावनतया रात्रगदिदोषो नास्तीत्यर्थः।
तथा च ब्रह्मार्षे—

रानी दिवा च सन्धायां गङ्गायान्तु प्रसङ्गतः।
स्नात्वाष्वमधजं पुण्यं ग्रहेऽप्युद्धृततज्जनेः॥
प्रसङ्गतो हेलयापीत्यर्थः। भविष्ये—

न मन्त्रो न विधिश्चैव न सदो न च गोमयम्। न कालनियमश्चापि गङ्गां प्राप्य सरिद्वराम्॥ ज्योतिषे शुद्धिदीपिकायाम्—

सर्व्वकर्भण्युपादेया विश्व िश्वन्द्रतारयोः ।
तच्छु दावेव सर्व्वेषां ग्रहाणां फलदाहता ॥
चन्द्रतारयोरिति-चन्द्रस्य सप्तमादिराशिविशेषगतचन्द्रिक्रयाविक्छन्नकालस्य तारायाः सम्पदादिनचत्रविशेषगतचन्द्रिक्रयाविक्छन-

कालस्य च विश्विः कार्बाहिता सब्बेककीणि कास्यनैमित्तिकश्यम-कार्बारको उपादेया द्रह्मा एवं सर्व्धमेव वस्त्रमाण्यवि-श्वाद्यवगन्तव्यं हेतुमाह तच्छुहाविति। राजमात्त्रे

%चन्द्रवलेन विहीनो न मनः(परि)तोषदः क्रियारमः।
प्राचगुणैरिप युक्तो जरीव रमणो वरस्तीणाम्॥
तया—करकचा सृत्युयोगाञ्च दिनं दग्धं तथापरे।
प्राभे चन्द्रे चयं यान्ति हचा वजुहता दव॥
तारास्त्रत न गण्यन्ते यत्र चन्द्रो बलोत्तरः।
स्वामिना परितुष्टेन सृत्यक्रोधो निर्धकः॥
कृष्णे बलवती तारा ग्रुक्ते चन्द्रो बलोत्तरः।
तस्मात् कार्यं प्रयत्नेन विश्वे चन्द्रतारयोः॥
ताराबलेन कर्त्तव्यं चन्द्रमा यदि दुर्ब्वलः।
दुर्व्वलो नहि प्रक्तः स्थात् प्रारच्धे विषये यतः॥
चन्द्रशिषमाह ग्रुष्ठिरीपकायाम्—

सप्तमोपचयाद्यस्थश्चन्द्रः कि सर्वत शोभनः । शक्कपचे दितीयस्त नवमः पञ्चमः श्रभः ॥ पुरुषस्य जन्मराशेः सकाशात् सप्तमराशिस्थः तृतीय-षष्ठ-दशमैका-दशस्याक्षनासुपचयसंज्ञा तेषु स्थितः-श्रादो जन्मराशी च स्थित-

<sup>\*</sup> ग पुस्तको चन्द्रे बलेन हीने।

<sup>\*</sup> ख पुस्तने - प्रभी।

<sup>🕂</sup> ग युक्तको - स्थानान्यप।

यन्द्रः सर्वेत शक्तपत्ते लिणापत्ते च शोभनः। हितीयपञ्चमनवमसु शक्तपत्त एव शोभनः। न तु लिणापत्ते दत्यर्घः। यनेव यहवेधेनाशिहिमाह बहुद्यानायाम्—

सप्तमायदशषट्विजन्मगोऽनिष्टदो दिनिधनोपगैर्थहै:।

बश्च-रिएफ नव-पञ्चमस्थितैश्वेष्टदो यदि विलोमविधगः॥

श्रायमेकादशस्थानं निधनमप्टमं बश्चश्वतुर्थस्थानं रिएफं द्वादशस्थानं जन्मराशे: सप्तमायदश्रष्ठट्विजन्मगञ्चन्द्रो यथासंस्थं जन्मराशेदिनिधनोपगैब्बेश्वरिएफपञ्चमस्थैर्यहैर्विद्वो न शुभः स्थात्। अत्र
च वद्यमाणरत्नमालावचनात् वुधविर्ज्ञितेर्थहैरिति बोडव्यम्।

तद्यथा जनाराभेः सप्तमस्थयन्त्रो जनाराभि हितोयस्थेन बुध-विज्ञितन ग्रहेण विद्वो न ग्रुभः। जनाराभेरेकादमस्थो जनाराभे-रष्टमस्थेन दम्मस्थो बन्धुस्थेन षष्ठस्थो रिप्पस्थेन त्वतीयस्थो नवमस्थेन जनास्थः पञ्चमस्थेन विद्वो नेष्टद इत्यर्थः। यदि तु विनोमे विधगयन्द्रःस्थात्तदेष्टद इत्यर्थः।

एतदुत्तं भवित विपरीतगश्चन्द्रो हिनिधनबन्धुरिएफनवमपञ्च-मस्यो यथासंख्यं विपरीतस्थैजन्मराश्चेः सप्तमायदश्वट् विजन्मस्थै-र्ब्बुधवर्ज्जितैर्यहैर्विडश्चन्द्रः श्वभदः स्थात्। तद्यथा—

जनाराभे दितीयस्थयन्द्रो जनाराभेः सप्तमस्थयन्ते विदः श्रमः। एवमष्टमस्थ एकादमस्थेन चतुर्थस्थो दममस्थेन दादमस्थः षष्ठस्थेन नवमस्थस्तृतीयस्थेन पञ्चमस्यो जन्मराभिस्थेन विदः श्रमदः स्यादित्यर्थः।

### तथाच वसिष्ठ:—

जन्मराशिगतयन्त्रो जन्मतः पञ्चमो ग्रहः ।

शस्थितो यदा तथा चेन्दुर्वेधगो नेष्टदः स्मृतः ॥

पञ्चमस्थानगञ्चन्द्रो जन्मतो जन्मगो ग्रहः ।

यदा तदा विपर्थस्तवेधगः श्रभदः स्मृतः ॥

एवं त्यतीयषट्सप्त दश्मैकादशोपगः ।

धन्भीरिएफ दिवस्षष्टस्थितैर्विद्यस्त नेष्टदः ॥

विपरीतविद्यस्तु श्रभदः परिकोत्तितः ।

### रत्नमालायां-

युन ७ जन्म १ रिपु ६ लाभ ११ ख १० ति ३ग अन्द्रमा श्रमफलप्रदस्तया। स्वालजा ५८न्य १२ स्रित प बन्धु ४ धर्मांगे विध्यते न विद्युष्ठे प्रहिय्यदि॥ वामविधविधिना त्वशोभना श्रायमी श्रमफलं दिशन्यलम्। प्रकारान्तरेण चन्द्रशुडिमाइ शुडिदोपिकायाम्— उपचयकरयुक्तः सव्यगः शुक्कपचे

श्वभमभिलषमाणः सौम्यमध्यस्थितो वा। सिख-विश ग्रह्युक्तः-कारकर्नेऽपि चेन्दु-र्जयधनसुखदाता तल्रहृत्तीन्यथातः॥

<sup>\*</sup> ख पुस्तके - पंक्तिइयं पतितम्।

गोचरे दगायां वा उपचयकरा हडिकरा ये यहास्तैर्यृक्त अव-धनसुखदाता स्थात् शक्तपचे सव्यग उत्तरमार्गस्य अन्द्र श्व यदो त्तरक्रान्तिः स्थात् तदा शक्तपचे श्वभ इत्यर्थः। क्रान्ति-विनिर्णयसु स्र्थिसिडान्तविद्विज्ञीतव्यः, दह तु बहुत्वादतिहद-दुरुहत्वाच नोचते। तथा श्वभमभिलषमाणः श्वभफलदग्ट हं गन्तुकामः शस्तस्तथा श्वभग्रहयो मध्ये स्थितः शस्तस्तथा मित्र-ग्रहस्थ अन्द्रः श्वभः। तथा विश्वग्रहस्थ अन्यकाले चन्द्राह्म सस्यो गहो वस्रो तस्य ग्रहे गतश्चन्द्रः सस्तः।

यथा बहुचात्रायाम्—

यो यस्य दशमग्रहगः स तस्य वश्र स्तु भवति नियमेनेति।

स्वग्रहतुङ्गमूलिकोणस्था श्रन्थोन्धं केन्द्रस्थाः सन्तो ग्रहाः कारक-संज्ञकाः। एवञ्च जन्मकाले ये ग्रहाः कारकास्तेषां ग्रहे स्थितश्वन्द्रो जयधनसुखदाता स्थात्।

तथाच बहज्जातके—

सवर्ध-तुङ्ग-मृसितिकोणगाः कण्टकेषु यावन्तं श्रास्थिताः। सर्वे एव तेऽन्योन्यकारकाः कभगसु तेषां विशेषतद्गति॥

त्रत उत्तादन्यथा प्रकारेण स्थितश्वन्द्रः त्रनुपचयकरयहेण युत्तः कृष्णपचे दिचणक्रान्तिस्थश्व त्रश्चभयहं गन्तुकामः पापयोर्भध्ये स्थितः शनुग्रहगश्च तेषां जयादीनां हत्तां नाशक दत्यर्थः।

# राजमार्तराडे -

पापात् सप्तमगः शशी यदि भवेत् पापेन युक्तोऽयवाः 
भियतेनापि विवर्ज्जयेत् मुनिमतो दोषीऽप्ययं कष्यते ।
याचायां विपदो ग्रहेषु मरणं चीरे च रोगोज्ञवो वैधव्यं विवहें विवहें विवे मरणं श्रूलञ्च पुंष्कर्माण ॥
पतच सकलश्चभकर्मापलचणम् ।
तथा तत्रैव—सक्रूरे वा शशिनि क्रूरद्वयमध्यगे विलग्ने वा ।
शुभकर्माणि शुभेच्छ्नैवोपदिशेन्नरेन्द्राणाम् ॥

मिवयहादी दोषाभावमाह राजमार्त्तग्डे—

मितायमे मित्रसमी चितो वा मितायमे मित्रसमायितो वा म्रह्मद्द्वगतोऽपि सोमः समी हितार्थं वितरे त्रराणाम् ॥ यातः विस्तित्रभवने सहदी चितो वा भाखन्ययूखिम जी क्षति दिङ्मुखो वा। यामिन्रदोषमपहत्य परं वारोति सोमः समाहितफलं खलु मः नवानाम् ॥

200 m

भग पुस्तके — वा संयुतः।

प्रस्तके — विवाहे।

प्रस्तके — विवाहे।

प्रस्तके — भित्रयुतो यदि खात्।

प्रस्तके — स्वोहे।

ख पुस्तके गुभस्

यामित्रदोषं सप्तमपापग्रज्ञनितदोषमित्यर्थः।

ताराश्विमाह श्विदौपिकायाम्—

ताराखु-जन्मसम्पद्विपत्पापश्चभकष्टा मित्रातिमित्रसंज्ञायैताः संज्ञा-नुरूपफलाः।

जन्मनत्त्वतिस्त्रिराद्वितिषरिश्वमात् जन्मादयस्ताराः स्युः। श्रतिमित्रमत्यन्तिमित्यर्थः।

तथा च खरोदये—

जना सम्पत् विपत् चेम प्रत्यिः साधको वधः ।

सैचं परममैत्रञ्च जनादीनि पुनः पुनः ॥

सिडिदा बिडिदा चैव सृत्युदा च विशेषतः ।

प्रत्यिनामतः स्तारास्त्रिप्रकाराः प्रकीर्तिताः ॥

सिडिदा पञ्चमी बिडिदा चतुर्दशी सृत्युदा त्रयीदशी तारित्यर्थः ।

तथाच श्रिडिदीपिकायाम्—

पापाख्या तु तिविधा पञ्च-चतुर्देश विंशति स्तियुता। सिंडिफला हृिकारी विनाशसंज्ञाः क्रमात् कथिताः॥ नियुता विंशतिस्त्रयोविंशतिरित्यर्थः।

राजमार्त्तखे—

रोगो जन्मस तारकास कथित: कार्थप्रणाशोऽचिरा-दारोग्य' द्रविणञ्च वाञ्चितफलावाप्ति: सदा सम्पदि। तारायां विपदो भवन्ति विपदि आरब्धकार्थक्यः चैमारोग्यधनप्रमोदसुदितं चैमाभिधानास्विष॥

<sup>\*</sup> ख पुस्तको - प्रत्यरिनाम सा जेया।

%पञ्चम्यामित्रात्मनोऽतितरसं कार्य्यप्रसिद्धिं प्रति सद्दस्तद्रविणप्रमोदमतुलं प्राप्नोति षष्ठ्यामपि। सप्तम्यामपि कोषनाश्मश्चमं नानागदव्याहृति-ञ्चाष्टम्यां धनमानसीख्यविजयानेवं नवम्यामपि॥ सर्व्यमङ्गलकार्य्याणि तिषु जन्मसु कारयेत्। विवाद-श्राष्ठ-भेषज्य-याता-चौराणि वर्ज्ञयेत्॥ एतेन जन्मतारादोषो विवादादिपञ्चखेव नान्यत। तथा—जन्मनच्नतग्रथन्द्रः प्रश्नस्तः सर्व्यक्मीसु।

चीर-भेषच्य-वादाध्व-श्राह्मकां सु तं त्यजेत्॥ राजमार्त्तग्हे—रविश्वही ग्रह्मरणं रविगुरुश्ही व्रतोह्वाही।

चीरं तारकाश्रद्धा शेषं चन्द्राश्चितं कर्मं ॥
गीड़ेऽमरेच्चार्कश्रश्रद्धी
पूच्चस्तथ्वेकस्य च कामरूपे।
कर्णाट-नाटङ्ग-कलिङ्गदेशे
जीवस्य चाभ्युन्नतिदो विवाहः॥
बहस्यती ग्रोभनगोचरस्थे
विवाहमिच्छन्ति हिंपे दाचिणात्याः।
रवी विश्रद्धे प्रवदन्ति गीड़ा
न गोचरो मानवकी प्रमाणम्॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके—पञ्चस्यां मतिमान्....।
स्तीवस्त ....।

<sup>\*</sup> गपुस्तके -च।

### होरासारे--

यदापि सुरगुरुस्यों शस्ती कथिती विवाहयोगेऽपि। सकलगुणोदययुक्ता भानोः शुद्धिः परा गौड़े॥ एतेन विवाहे रविश्विदिवश्यं विचार्योत्यर्थः।

रविशु डिमा ह—

जन्मराशे: श्रभः सूर्य्यस्ति-षष्ठ-दश-लाभगः। हिपञ्चनवगोऽपोष्टस्त्रयोदशदिनात् परम्॥ राजमात्त्रेष्डे —

जन्मिन भानी विधवा पितसुत्युक्ता भवत्युपचयर्चे। श्रेषररहस्ये कन्या नानाशीकातुरा नूनम्॥ गुरुश्डिमाह तत्रैव—

द्विपञ्चनवसप्तायगतो वाचस्पतिः शुभः।

शिषेषु दुःखदीर्भाग्यरोगशोकप्रदो भवेत् ॥
जच्छः खग्रही सुहृद्भवनगो वाचस्पतिनित्यशः
सीभाग्यार्थसुखप्रमोदजनको जन्माष्टगो वापि चेत्।
नीचस्थोऽरिग्रही दिवाकरकरकायानुगामी यदा
दृष्टोऽनिष्टफलं ददाति नियतं दौर्भाग्यदुःखादिकम् ॥
दिवाकरकरच्छायानुगामी अस्तङ्गत दृत्यर्थः।
तथा—जन्माष्टमदाद्मगः सुरेच्यो वैधव्यदी रोगकरस्त्रिषष्टः ॥
दौर्भाग्यदाता दश्मस्रतुर्थः शेषेषु सौभाग्यसुखार्थकत् स्थात्॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - स्त्रीचयक्तत् तिषष्ठः।

धर्मात्मजायास्तलाभगोऽपि कर्मान्यसोदर्थस्वाष्टमस्यैः। विद्रो ग्रहेर्नष्टफलानि धत्ते वामेन विद्रस्तु ग्रभः सुरेज्यः॥ मित्रादिग्रहेषु सर्वेषामेव ग्रहाणां प्रशस्तत्वमाह पश्रपति-दौपिकायाम्—

सहहृहस्वोचगतोऽपि वा स्थानियचे चितो वाक्षग्यहं गतो वा। अनिष्टसंस्थोऽपि भ्रवं नराणां सब्बी ग्रहः खेष्ठफलं ददाति॥ लगादष्टमसन्नूरग्रहवर्जनमाह राजमार्त्तग्री—

यस्य व्रतोपनयनादिश्वभित्रयासु
पापोऽष्टगो भवति वाथ शशो विलग्नात्।
तस्याचिरेण मरणं परिकौत्त्यिन्त
सन्तः सुरेन्द्रसचिवेऽपि च करण्टकस्थे॥

शुद्धिदीपिकायां—

दन्द्वष्टमगान् पापान् वर्जयेत्रैधनं विलग्नञ्च।
चन्द्रञ्च निधनसंख्यं सर्व्वारभप्रयोगेषु॥
विवाहेषु विद्वनच्चवर्ज्जनमाह ग्रुद्धिरीपिकायां—
कर्णविधे विवाहे च व्रते पुंसवने तथा।
प्राग्रने चाद्यचूड़ायां विद्वसृचं विवर्ज्जयेत्॥
व्रतसुपनयनम्।

विद्यनच्यतमाह तर्वेव

तिथाङ्गवैदेकदशोनविंश भैकादशाष्टादशिवंशसंख्याः।
इष्टोडुना सूर्थयुतोडुना च योगादमूश्चेदश योगभङ्गः॥
अङ्गं षट् मं सप्तविंशतिः, इष्टोडुना कश्चेकरणार्थमिष्टनचित्रण च

योगाद्यदि तिथ्यादयोऽमूर्दशसंख्याःस्युस्तदा योगभङ्गः स्थात्। सप्तविंशाधिके तु सप्तविंशं वर्ज्जियिला शिषेण योगभङ्गो विचार्थः। यथा राजमार्त्तग्ढे—

> श्र्न्येक वेदऋतवो दशसद्युक्ता विंशोनविंशधितपञ्चदशाख्यसंख्याः। साध्यक्तीसन्दुयुतमकसमन्वितञ्च भागः प्रदेय उड्डिसदेशयोगचक्रम्॥

धितरष्टादश उड्सिः सप्तविंशतिभः।

अनैव विशेषंमा ह—

याद्यपादे स्थिते सूर्ये तुरीयांशं प्रदूष्यति । दितीयस्थे तृतीयन्तु विपरीतमतोऽन्यया ॥ याक्रान्तनस्वस्य प्रथमपादस्थे सूर्ये इष्टनस्वस्य चतुर्थपादमेव पिष्डितो दूष्यति दूषयति नतु सर्व्वमित्यर्थः । एवं दितीयस्थे सूर्ये हतीयपादं दूष्यति यन्यत् पादवयमदुष्टमित्यर्थः । विष्टिमान्न श्रुष्ठिदीपिकायाम्—

हतीयादश्रमीशेषे तत्पञ्चम्योस्तु पूर्वतः। क्षणे विष्टिः सिते तद्दत् तासां परतिथिष्विष ॥

क्षणपचे हतीयादशम्योः शेषार्डे विष्टिः स्यात् तत्पच्चम्योः हतीया-दशमी-पच्चमीतिष्योः सप्तमीचतुईस्थोः पूर्व्वतः पूर्व्वार्डे विष्टि-रित्यर्थः । सिते शक्षपचे तासां हतीयादीनां परतिथिषु चतुर्थे-कादश्योस्तद्दत् तत्पच्चम्योर श्रष्टमीपीर्णमास्योस्तद्दत् पूर्वार्डे विष्टिरित्यर्थः ॥

# विष्टिवर्जनमाह—

केषु केषु च कार्योषु सर्व्वाखिव नियोजयेत्।
विद्वाय विषरीद्राणि विष्टिं सब्बेत वर्ज्ययेत्॥
सर्व्वाणि करणानि केष्वित्यनेन यात्रादिषु गरवनिजविष्टयस्याज्या दत्यर्थः।

### यथा लघुया नायाम् —

गर-विनज-विष्टि परिवर्ज्जितानि करणानि यातु रिष्टानि ।

गरमपि कैश्विच्छस्तं विणजञ्च विणक्तियास्त्रेव ॥
विषरीद्राणि कमाणि विहाय सर्व्यकमाणि विष्टिं वर्ज्जयेत् विषप्रदाने कूटयुद्धादिरौद्रकमाणि च विष्टिविहितेत्यर्थः ॥
तथा च दैवज्ञवन्नभायाम्—

व्यतोपात-विष्टि-वैष्टति-पापग्रं हलग्न-दिवसेषु चौर्घ्यावस्त्रन्त-कृतसंग्रामाः सिंडिमायान्ति ।

त्रव विष्टे: श्रेषदण्डवये पुच्छभागे श्रभकर्ष कत्त्रव्यमित्याह राजमात्त्रण्डे—

विष्टिं भुजङ्गमाकारां केचिदिच्छन्ति दारुणाम्।
भुजगस्य मुखेश भीतिने तु पुच्छे कदाचन॥
ग्रास्थं तस्या भवति घटिकाः पञ्च कण्डन्तथैका
वच्चयैकादम् निगदिता नाभिदेशयतसः।
पुच्छस्तिसः कटिरपि तथा षट्च पूर्वं मुनीन्द्रै
राख्यातैषा न शुभफलदा वर्ज्ञथेदुत्तमस्ताम्॥

पुच्छस्य पूर्वे षट्घटिकाः कटिः तत्परं दण्डतयं पुच्छ इत्यर्थः।
तथा तत्रैव—कार्थं न सिध्यति मुखे मरणं गले स्था—
दथेचयो हृदि कटाविप बुडिनाशः।

नाभी भयं विजयलिखरतीव पुच्छे

विष्टिप्रमाण्फलमेतदुगन्ति सप्त ॥

व्यतोपातादिवर्जनमाह सूर्यमिद्वान्ते—

शशाक्षाकेयुतिर्किप्ता भभोगेन विभाजिताः।
लव्यं सप्तद्योऽन्यो व्यतीपात्य वैष्टतिः।
सर्पेन्द्रपौषाधिषात्रानामन्यपादा भसन्ययः।
तदयभेषु चाद्यो पेऽं श्रो गण्डान्तं नाम कीर्त्यते॥
व्यतीपातद्वयं सभ्यो गण्डान्तं तित्रयं पुनः।
एतद्वसन्धितितयं सर्वकं कंशिण वर्ज्ययेत्॥

चन्द्रार्नस्पुटयोगींगं कला लिप्ताः कार्यास्तास भभोगन नचन-भोगप्रमाणेनाष्ट्रप्रतन हरेत्। तन च सप्तद्रपप्रणभागो व्यती-पातः, अन्यः सप्तविंग्रयान्यो भागो वैष्टतिरित्यर्थः। सपीऽस्रेषा इन्द्रो च्येष्ठा पीषां रेवतो एतेषां नचनाणामन्यपादा भसन्धि-संज्ञकाः तद्यभेषु तेषां परनचत्रेषु मघामूलाध्विनीषु श्राद्योऽंगः प्रथमपादो गण्डान्तसंज्ञकः। एतत्सर्व्वं सभ्यो विद्वान् सर्व्यकस्थस् वर्ज्ययिदित्यर्थः।

<sup>\*</sup> क पुस्तके - अभीति पुच्छे।

<sup>ं</sup> क पुस्तके शोध्यो।

<sup>ा</sup> पुस्तके व्यतीपातसृतीयकः।

तथाच पश्रपतिदीपिकायाम्—

गण्डादी गण्डकान्ते च विवाहे स्त्रियतेऽङ्गा।

न जीवेज्ञातकोऽत्रैव पित्रमात्रिवनाशकत्॥

गतो न जीवेत् सीमन्तविधी गर्भक्षचुितभवेत्।

त्रतारमे विनाशः स्थात् चीरे पञ्चलमादिशेत्॥

तथाच शिंदीपिकायाम्—

निरंशं दिवसं विष्टिं व्यतीपातच वैष्टतिम्। केन्द्रचापि शुभैः शून्यं पापाहमपि वर्ज्जयेत्॥ निरंशं रविना ग्रंशशून्यीक्ततं दिनं रविसच्चारदिनमित्यर्थः। तथाच राजमार्त्तग्डे—

अस्तं प्रयाते च सगी गुरी वा सूर्यों निरंशे हिमगी प्रनष्टे। न कूपवाप्यादिकमन्दिरादं के शुभं प्रदिष्टं धनकी त्तिनाशात्॥

श्रमेरिति यत्किश्चिदिप केन्द्रं श्रभमात्रेण युक्तं चेत्तदा न दोष दत्यर्थः। लग्न-सप्तम-दग्रम-चतुर्थानां केन्द्रसंज्ञा। पापाइं पाप-ग्रहवारं वर्ज्ञयेत्। श्रन तु तत्ति दिशेषिविहितक साणि कर्त्तव्यान्येव। यथा राजमार्त्तग्डे—

जीवार्कभीमवाराश्च शस्ताः पुंसवने विधी।

<sup>\*</sup> क पुस्तके—श्रुतिः। ं ख पुस्तके—मन्दिराध्यम्।

तथाच पश्चपतिदौपिकायाम्—

स्थाप्यं समाप्यं क्रत्यूपकाष्ठं विश्मप्रविशं गजवाह्मञ्च। यामप्रविशं नगरे पुरे वा कुथ्याह्मि सूथ्यस्तस्य सर्वम्॥

वारप्रवृत्तिमाच शुबिदौपिकायाम्--

रेखापूर्व्यापरयोवारः स्र्योदयात्परस्तात्राक्। देशान्तरयोजनिमतविघटोभिः पादहीनाभिः॥

रेखोत्ता सूर्यासदान्ते—यया रेखामधिकत्य--

राच्यसालयदेवीक:शैलयोमध्यस्त्रगाः।

रौहितकमवन्ती च तथा सिन्नहितं सर:॥ इति। अस्यार्थ:--

लङ्गासुमेरुपर्व्वतयोर्भध्यसूत्रगता देशा रेखासंज्ञकास्तान् देशा-नाच रोहोतकदेशोऽवन्तीदेशः सन्निह्तिं सरः कुरुक्तेत्रञ्च द्रत्यर्थः।

रेखायाः पूर्व्वदेशे परदेशे च यथासंख्यं स्य्योदयकालात् परकालं पूर्व्वकालच वारप्रवृक्तिः स्यात् रेखापूर्व्वदेशे स्य्योदयात् पचात् रेखापरदेशे स्य्योदयात् पूर्वं वार इत्यर्थः। तच काल-परिमाणमाच रेखातो यावन्ति देशान्तरयोजनानि तत्सिम-ताभिविघटोभिः पर्वः पादचीनाभिचतुर्धभागचीनाभि वीर-प्रवृक्तिः स्यादित्यन्वयः।

योजनसाधनप्रकारसु श्रतिविस्तारभयादतिहददुरहत्वाची-पैचित: संचेपेण किञ्चित् कथ्यते। दिचणराहे गङ्गातीरे साईशतं १५० वद्गे सुवर्णयामादी श्रमीत्यधिकं गतं १८० एतनाध्येऽप्युद्धं वाराणस्थामष्टोत्तरगतं १०८ देशान्तरमिति।

तेन दिच्चणराहे हिपञ्चाशत्पनाधिकदण्डैकानन्तरं वार-प्रवृत्तिः। वङ्गेतु सपाददण्डहयानन्तरं वारप्रवृत्तिरिति। पश्चपितदीपिकायाम्—

अवसाहे त्राहस्पर्भे शुभकक्ष विवर्ज्जयेत्। कदाचिदवमे कुर्यात्र कदाचित्रग्रहस्प्रिश् ॥ अन्यदिनेऽप्रक्तिसम्भावनायां कदाचिदमदिनेऽपि कुर्यात्। तथाच शुद्धिपिकायाम्—

> त्रवस्त्रशं नाम यदेतदुतं तत्र प्रयतः स्तिभिविधयः। विवाह-याता श्रभपृष्टिकमा सर्वे न कार्यं निदिनस्रशोहां॥

यतः कार्योः यत्नेन तहर्जनीयमित्यर्थः। श्रवमदिनं नाहस्पर्शदिनञ्चाह स एव--

तिथ्यन्तद्वयेमेको दिनवारः स्प्रशाति यच तद्भवत्यवमदिनं चत्रहस्पृक् तिथिवयस्पर्शनादक्रः।

दिवसे तावद्वारद्वयं भवति वारप्रवृत्तिकालात् पूर्व्वमेको-

<sup>\*</sup> ख प्रस्तवे चलारिंग्रहिषकम्।

† ग प्रस्तवे स्था हा।

वारस्तत्परञ्चान्यः तत्र च दिनस्याहोरात्रस्य एको वारस्तिष्यन्त-ह्यं तिथित्रयं यत्र दिने सृणति तिह्नमवमसंज्ञकं वारप्रवृत्ति-कालात् परं परदिनस्र्योदियावध्येकवारेण तिष्यन्तहयस्रग्रेऽवम-दिनं स्यादित्यर्थः।

यथा दक्तिणराढ़े पादोनदण्डहयादूईं वारप्रवृक्तिस्तत्न च यस्मिन् दिने दण्डत्रयमेका तिथिरन्या च षट्पञ्चाणहण्डात्मिका तदवमदिनम्।

नाहस्यक्दिनन्तु ग्रङ्गस्तिथिनयस्पर्भादहोराचेण यदि तिथि-तयं स्पृथ्यते ग्रहोरातस्य वारदयेन तिथ्यन्तद्वयं यदि स्पृथ्यते तदा स्यादित्यर्थः॥

यथा वारप्रवृत्तेः पूर्विमेका तिथिद्ग्हैकप्रमाणा अन्या च सप्त-पञ्चाप्रहण्डात्मिका वार्ह्येन तिथ्यन्तह्यस्प्रभात् व्राह्मस्क्दिनं स्थात्।

तथाच करणरते—

अवमं तद्वारदिनं तिथ्यन्तद्वययोगि यत्। त्राहस्यमन्तु तितिथिस्पर्मादौदियकं विदुः॥ रत्नमालायाम्—

> यत्नेवः स्प्राति तिथिद्वयावसानं वारसेदवमदिनं तदुक्तमार्थः। यः स्प्राद्भवति तिथित्रयस्य चाक्न-स्त्रियुस्यक् स पुनिरदं द्वयञ्च नेष्टम्॥

वेचित्तु--तिथिद्वयेन मिलिला यदहोरात्रं पूर्णं स्थात्तदवमदिनं

यथा दण्ड हयमेका तिथिस्तत्परमपरस्र्योदयान्तं समस्तदिन-च्यापिनो चान्या तिहनमवमं यच हण्ड हयमेका तिथिरन्या च सप्तपचाशहण्डा तिका ततः परमन्यतिथियोगः ततस्तिथित्रयसर्थात् त्राह्यस्रिगित्याहः। तदश्रहम्—

वसरलचेणापि तिथिद्वयसमाय्यसभावात् श्रवश्यं किञ्चि-न्यूनाधिकत्वसभावात् एको(दिन)वार दतिपदद्वयवैयध्याचिति।

श्रन्ये तु-तिथित्रयस्पर्यादिति पाठं काला व्याचन्ते, श्रद्भस्य-स्पर्याद्दिनत्रयस्पर्यात्तिथिस्तिदिनस्थक् स्यात् षष्ठिदण्डात्मिकतया बर्डमाना या तिथिः सा तिदिनस्थिगत्यर्थः। एतच श्रास्त्रविकड-मानारविकडच ।

यथा विशारहस्यवचनम्—

एकादशी द्वादशी च निशान्ते च तयोदशी। त्राहस्यक् तदहोरात्रमुपोष्या सा सदा तिथि:॥ राजमात्तेण्डे—

एकस्मिन् सावने त्विक्क तिथीनां चितयं यदा।
तदा दिनच्चयः प्रोक्तस्त्व साहस्त्रिकं फलम्॥
त्राहस्यग्दिवसञ्चेव महापुख्यतमः स्नृतः।
तिथिवयस्य संस्पर्भात् व्राहस्यक् ससुदाहृतः॥ इति

निषिद्वनचनमा च लघुयातायाम्--

नचत्रमपटुकिरणं पश्चात् सन्धागतं ग्रहेभिन्नम्। क्रूरनिपीडितमुत्पातदूषितमग्रभं सर्व्वम्॥ अपटुकिरणं अस्तमित्रिस्तिनचत्रं पश्चात् सम्यागतं अस्तङ्गतं यहै: ग्रभाग्रभैयीगतारायोगेन प्रकटादिभेदेन वा भिन्नं क्रूरिन-पीड़ितं पापग्रहभोग्यनचत्रं उत्पातदूषितं मुल्कादितिविधोत्पात-दूषितं नचत्रं ग्रभक्षंणि वर्जयेदित्यर्थः। नष्टयात्रायाम्—

नाकालवर्षविद्युत्स्तिनितिष्वष्टं कथि खिदिए यानम्। राजमार्त्तरेखे--

पीषादिचतुरो मासान् प्रोक्ता दृष्टिरकालजा।

व्रतं यात्रादिकं तत्र वर्ज्जयेत् सप्तवासरान् ॥

दृष्टिः करोति दोषं तावन्नाकालसम्भवा राज्ञः।

यावन्न भवति गमने नरपश्चरणाङ्किता वसुधा ॥

नरपश्चरणाङ्किता करमाच्या पृथिवी न स्थात्।

करमसम्पादकवृष्टावेव सप्तरात्रं मङ्गलकर्माणि त्यजेनान्य-यिति।

तथा भोजराज:-

यहे रवीन्होरवनिप्रकामे वितृह्मोल्कापतनादिदोषे। व्रते दशाहानि वदन्ति तज्ज्ञा वज्जरीनि सप्ताहमपि प्रयाणे॥

शुद्धिदीपिकायाम्

यानिष्टे विविधोत्पाते सिंहिकासूनुद्रीने। सप्तरात्रं न कुर्व्वीत यात्रोद्दाहादिमङ्गलम्॥ दिव्यान्तरी सभी ममेरेन तिविधीत्याता खेषां ग्रभाग्रभत्वच्च वच्चते। यन चानिष्टफले तिविधीत्याते सप्तरानं यात्रोद्वाहादि मङ्गलं कमाँ न कुर्यात्। दृष्टफले तु कर्त्तव्यमेविति तात्पर्यम्। तथा राहुदर्भनस्य दिव्योत्यातत्वेऽपि दृष्टेऽनिष्टे च तिसान् सामा-न्यतो निषेध दृति पुनक्तिः। तिविधीत्यातानाह्न—

ग्रहनचत्रविकारो दिव्योत्पातः प्रकी चितो मुनिभिः। ग्रहयुद्ध धूमकेतु ग्रहचेकोलकोपरागादिः।

याकस्मिकाग्यजमुत्पातं प्राहुरन्तरी चगतम्। उल्लान्तरी चनगरप्रान्त वाताग्नि रत्तवृष्ट्यादि।

स्थावरजङ्गमजन्यवैक्षतमाह्ममहीजमुत्पातम्। असमयपुष्पफलादिकमन्यस्मिन्नन्यजातिजन्मादि। अभाशभलमाह शुद्धिदीपिकायाम्—

यार्थिस्यादि चतुष्कचन्द्रत्रगादित्येषु वायुर्भवेत् देवेज्याज विग्राख यास्ययुगले पित्राहये चानलः। वैखादित्तय धाटमेलयुगलेष्विन्द्रो भवेदीष्वरः सर्पोपान्त्यग्रतान्त्यमूलयुगलेग्रानेष्वपामीष्वरः॥ यानिलाग्निम्मक्रवक्णा द्युनिग्गोः पत्रयस्तुर्षु यामेषु। नच्चत्राधिपयोगात् ग्रभमग्रभं वाद्गतेषु सर्व्वषु॥ पवनदह्नी नेष्टौ योगस्तयोरितदोषदः सुरपवक्णौ भस्तौ योगस्तयोरितग्रोभनः। सवक्णमक्तियः ग्रक्रस्त्वयाग्निसमायुतः फलविरहितः सेन्द्रो वायुस्तथाग्नियुतोऽग्बुपः॥
यार्थमी उत्तरफलानी तदादिचतुष्कं चन्द्रो सगिरः तुरगोऽिष्वनी यादित्यं पुनर्वसुरेषु-वायुः पितः। देवेज्यं पुष्या यजः
पूर्व्वभाद्रपदं याग्ययुगलं भरखादिदयं पित्रप्रदयं मघादिदयं
एष्वग्नः पितः। वैष्व उत्तराषादा तदादिचयं घाता रोहिणी
मैचयुगलं यनुराधादिदयं एष्विन्दः पितः। सपीऽश्लेषा उपान्यं
उत्तरभादं यतं ग्रतभिषा यन्यं रेवती मूलादिदयं एषु वरुणः
पितिरित्यर्थः।

राहुदर्शनस्य शुभाशुभफललमाह वराहसंहितायाम्—

जन्मसप्ताष्ट्रियाङ्गदशमस्ये निशाकरे।

हष्टोऽरिष्टप्रदो राहुर्जनार्चे निधनेऽपि च॥

रिप्पं हादशं श्रङ्को नवमः, जनार्चे तिजनान्चनं निधनं त्रयोविश्वन्चत्रमित्यर्थः। दष्ट इत्यनेनादर्शने रिष्टाभाव इत्यर्थः।
रिष्टमैह्निदुःखरोगादि।

यच- सप्ताष्टजन्मरिष्फेषु चतुर्थे दशमे तथा।

नवमे च निशानाये न कुर्याद्राइदर्शनम् ॥
दित राजमार्त्तण्डनामा गङ्गावाक्यावलीकारेण राइदर्शननिषेधः
विधायकं वचनं लिखितम् तच राजमार्त्तण्डादावदृष्टमिति प्रतिभाति समूलत्वे निषेधोऽयं न सर्व्वसाधारणविषयः किन्तु पूर्व्वीपन्यस्तसमूलवचनेकवाक्यतया रिष्टदोषपरिद्वारेच्छुना जन्मादिसु
विजन्मतारासु वैनाशिकनचत्रेषु च राइनेचितव्य दति रिष्टापहारविषय एव।

तत: --

ऐहिकात्यरिष्टदोषसिहण्णुना यश्वात्प्रतीकारेण तहोषप्रथ-मनेच्छुना वा स्नानदानश्राद्वादोनां पारतीकिकच्चयफलाभिलाषु-केण राहुवीचितव्य एव।

न चानिष्टसाधने कथं प्रहत्तिरिति वाच्यम्। बलवदनिष्टाननुवन्धीष्टसाधनताज्ञानस्यैव प्रवर्त्तकत्वात्। दृश्यते च लोके बलवदिष्टमिष्टाचादिवाञ्ख्या खल्पक्षेत्रसाधनपाकादी प्रद्व-त्तिरिति।

श्रथवा वैधिक्रियानिधिकारिगोचरं वा रागप्राप्तदर्भनमादाय निषेधविधेस्वरितार्थलात् वैधस्नानाद्यङ्गभूतदर्भनं निषेषुं न श्रक्यते स्रङ्गस्यापि विधिप्रयुक्तलेन बलीयस्वात्र च वैधनिषेधः किन्तु रागप्राप्तस्यैविति।

अतएव न हिंस्यात् सर्व्वभूतानीति रागप्राप्तहिंसैव निविध्यते न तु पशुयागाङ्गहिंसेति ।

यथा च--

निवेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन।
नोपसृष्टं न वारिष्यं न मध्यं नभसो गतम्॥
इति मनुवचनेन रागप्राप्तमेव राहोर्हितीयादिदर्भनं निषिध्यते
न तु वैधस्नानाद्यङ्गभूतं प्रथमराहुदर्भनमन्यथा विध्यङ्गस्य
वैधवाधाच्यमत्वात्।

न च जन्मराध्यादिगतचन्द्रादिव्यतिरिक्तस्यले राह्वीचितव्य दित पर्यदासः।

भवेदेवं यदि वीचणविधिर्मुख्यस्तिष्ठेत्, न च तथा वीचणस्य स्वतोऽनुपादेयत्वात् किन्तु वीचणानन्तरं स्नानदानादीनामेवोपा-देयत्वात् तेष्वेव विधिप्रवृत्तेः। दृश्यते च सर्व्वच स्नानादिष्वव विधि:।

यथा शातातप:--

सर्व्यक्तेनापि कर्त्तव्यं श्राष्ठं वै गाहुदर्शने। श्रक्तव्वाणस्ततः श्राष्ठं भ पक्षे गीरिव सीदति॥

यम:--

विष्णु:-

सानं दानं तपः याद्यमनन्तं राह्दर्शने।

राह्रदर्शन-संक्रान्ति-विवाहात्यय-द्विषु। स्नानदानादिकं कुर्युनिश्चि काम्यव्रतेषु च॥

सन्धारात्रगोने कर्त्तव्यं यादं खलु विचल्लाः। तयोरिप चा कर्त्तव्यं यदि स्थाद्राहुदर्भनम्॥ राहुदर्भनदत्तं हि याद्यमाचन्द्रतारकम्। गुणवत् सर्वकामोयं पितृणासुपतिष्ठते॥

<sup>\*</sup> का पुस्तको अञ्जब्धां सस्तु तच्छा अस्। गंगपुस्तको तलापि कर्मा।

अन्ये तु--

रिष्टस्थले राह्मदृष्ट्वा राह्दर्भनं निर्णीय स्नानादिकं कार्यम्।
न च दर्भनस्यैव निमित्तलाइर्भनपदस्य चान्नप्रज्ञाने मक्तलात्
ज्ञानमात्रपरत्वे लचणाप्रमङ्गात् दोपान्तरे रात्नी स्र्ययम्णे दिवा
चन्द्रयहणे च मेवाच्छ्वतया च केषामप्यदर्भने वा मास्त्रमात्रज्ञानेनातिप्रसङ्गाचानुचितिमदिमिति वाच्यम्।

निमित्तस्य ज्ञानाभावादसत्कल्यतया पुरुषप्रवृत्तेरभावात् भिषेस्ताटस्थात् वैदिकस्थले सर्व्वनेव लाघवात् ज्ञायमानस्थैव सतो निमित्तत्वं क्षृप्तं नतु खरूपतः ततश्च निमित्तस्य ज्ञानमपे-चणीयम्।

अतएव नैमित्तिके निमित्तनिश्वयवानिधकारीति निमित्तस्य निश्वयज्ञानमपेत्रणीयमेवित्युक्तम्।

तत्रय —

दिवाकरकरै: पूतं दिवास्नानं प्रश्नस्यते। अप्रथस्तं निशि सानं राह्योरन्यत्न दर्शनात्॥

इति पराग्ररवचने पूर्व्वोक्तभातातप-यम-देवल-विश्ववचनेषु च राहुदर्भनस्यैव निमित्तत्वावगमाश्रत्तस्य च राहुविषयकचात्तुष ज्ञाननिमित्तस्य ज्ञानान्तरापेचणात् ग्रव्दादिप्रमाणेन निश्वय-ज्ञानान्तरसङ्गावे एव स्नानदानादिकक्षणामधिकारः।

यत तु चान्तुषज्ञानमातं तत्नानुव्यवसायेन ज्ञायमानलं

ख पुस्तवे - विद्भितमतं नो लिखितस्।

<sup>\*</sup> स पुस्तके - निमित्तत्वमवगस्यते।

श्च नुव्यवसायाभावेन हि तस्य प्रमाणाभावात्। दिवा चन्द्रोप-रागादिस्थले तु हीपान्तरवासिनां चाच्चषज्ञानस्य ग्रव्हादिप्रमाणा-न्तरावेद्यतया निश्चयाभावाविभित्तत्वाभावः।

ततो राह्रमदृष्टापि श्रन्थदीयराह्रगोचरचाद्यषञ्चानं प्रमाणा-न्तरेणावधार्थ्य स्नानदानादिकं कार्थ्यं श्रन्थया प्रयमदृष्टराहोवंचनेन पश्चात् मेघाच्छत्रलेनाजातराहुदर्शनस्य स्नानादी प्रवृत्तिने स्थात् दृश्यते हि तथा।

अतएव श्रीभागवते कुरुचेते सूर्यग्रहणे अस्थस्य धतराष्ट्रस्य गमनवर्णनं सङ्गच्छते नारायणोपाध्यायेनापि समयप्रकाशे ग्रहण-स्नानदानादाबस्थस्याप्यधिकारोऽस्तीत्युक्तमेवेत्याहः।]

होरासारे--जन्मादिचन्द्रे दृष्टे राही प्रतीकारमाह-

जन्माष्ट जायान्य-ख धर्मासंस्थे निम्नाकरे जन्मस तारकास। दश्चा तमश्चन्द्रमसं प्रयता-दभ्यचेत्र दद्यात् कनकं हिजाय॥

श्रु डिदीपिकायाम्—

गुर्व्वादित्ये गुरी सिंहे नष्टे शुक्रे मिलम्बुचे।
याम्यायने हरी सप्ते सर्व्वकर्माणि वर्ज्ययेत्॥
गुर्व्वादित्यादिषु सम्भवत्कालान्तरकाणि काम्यनैमित्तिकानि
सर्व्वकर्माणि वर्ज्ययेत्। असम्भवत्कालान्तरन्तु कर्त्तव्यमेव।

<sup>\*</sup> ग पुस्तको - अर्थव्यवसाया-।

यया ग्टह्मपरिशिष्टम्—

मलं वदन्ति कालस्य मासं कालविदोऽधिकम्। नेहेतात विश्रेषेज्यामन्यतावस्यकादिधेः॥

तेन नित्यमहरहः क्षत्यमसभवत्कालान्तरञ्चापाटवादिनिमित्तकं यहणान्यादि काम्यमिप कत्त्रे व्यमेविति।
गुर्वादित्ययोगल् हिविधः—

जीवार्तयोरितराशिगतत्वेनैकनचत्रगतत्वेन च। एकनचत्र-गतत्वन्तु भित्रराशिगतत्वे सतीति बोध्यम्।

तथाच काखप:--

ऋवैकमन्दिरगती यदि जीवभान् शक्तोऽस्तगः सुरवरैकगुरुश्व सिंह। नारभ्यते व्रतविवाहग्रहप्रतिष्ठा-चीरादिकभा गमनागमनञ्ज धीरै:॥

नारभ्यत इत्यनेनारअव्वतन्तु कत्त्व्यमेविति तात्पर्यं, गुरी सिंहे इति।

तथाच राजमार्त्रे ---

यातां चूड़ां विवाहं श्रुतिविवरिविधं यागश्सद्मप्रविशी
प्रासादोद्यानहभागामर नरभवनारभविद्याप्रदानम्।
मौद्भीवन्धं प्रतिष्ठां मणिरदकनकाधारणं कुर्वते ये
सत्युस्तेषां हरीज्ये गुरुदिनकरयोरेकराशिस्ययोश्व॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - पाम । † ग पुस्तके - तेषाञ्च सिंहे ।

हरीज्ये सिंहहहस्पती यात्रां प्रथमतीर्थयात्रां राम्नो विजययात्राञ्च। यथा राजमार्त्तग्डे—

श्रनादिदेवतां दृष्टा श्रवः स्युन्ष्टभागवे।

मलमासेऽप्यनावृत्तां तीर्थस्नानमि प्रज्ञेत्॥

मलमासेऽपौत्यिपश्रव्दात् गुर्व्वीदित्यादौनामिष ग्रहणं, श्रनावृत्तं

प्रथमम्, श्रनावृत्तिमिति देवतादर्शनेऽपि सम्बध्यते।

भीमपराक्रमे—

वापी-कूप-तड़ाग-याग-गमनं चीरं प्रविष्ठात्रतं विद्या-मन्दिर-कर्णविधन-महादानं वनासेवनम्। तीर्धस्नान-विवाह-देवभवनं मन्वादि श्रदेवेच्चणं सिंहेच्ये गुरुभास्तरे परिहरत् चीणे तथास्ते सगी॥ वनासेवनं वानप्रस्थात्रमग्रहणं मन्त्रो मन्त्रग्रहणं श्रादिदेवेच्चणं प्रथमदेवदर्शनमित्यर्थः।

तथा— विवाह-चूड़ा-व्रत-कर्णविधवाणीप्रतिष्ठाध्य-ग्रहप्रविधाः।
सुवर्ण प्रह्वाद्युपमोगविद्या
सिंहे सुरेच्ये न शुभप्रदा स्थात्॥
यत्र च सिंहहहस्पती विवाहे विशेषमाह राजमार्त्तग्डे—
गुरी हरिस्थे न विवाहमाहहारीत-गार्थप्रमुखा मुनीन्द्राः।

<sup>\*</sup> ख पुस्तके—चार्नाह ।

यदा न माघी मघसंयुता स्थातदा तु कन्योद्दनं वदन्ति॥

हरिस्थे सिंहस्थे यिस्मिन्नन्दे माघी पौर्णमासी मघानचत्रयुक्ता न स्थात् तिस्मिनन्दे कन्याविवाहे सिंहहहस्पितिदोषो नास्तीत्यर्थः। तथा भौमपराक्रमे--

मघायोगविनिर्मुक्ता यदा माघी भवेत् कचित्।
तत्नोद्वाहादिकं कार्यं सिंहे गुरुरकारणम्॥
तथा—मघाऋचं परित्यच्य यदा सिंहे गुरुभवेत्।
विवाहस्तव कर्त्तव्यो मुनिभिः परिकीर्त्तितः॥
यत च वक्रातिचारेण राध्यन्तरसञ्चारे सिंहग्रहस्रतिदोषो नास्ति
किन्तु वक्रातिचारोक्तदोषमाचमेव।

तथा राजमात्तर्ण्डे—

हारीत माण्डव्य-पराश्रराद्या
गर्गाङ्गिराद्या मुनयो वदन्ति।
वक्रातिचारे सुरराजमन्त्री
यत्रागतस्तत्र फलं ददाति॥

यच-

गुर्वादित्ये दशाहानि गुरी सिंहे दिमासकम्।
गुरोर्वक्रातिचाराभ्यामष्टाविंशितवासरान्॥
दति वचनं तत्वालचेपासिहिणुकमाणि दशाहादीनां वर्ज्जनीयत्वावश्यभावप्रतिपादनपरम् ततःपरन्तु कालचेपासिहिणु कर्मीव
कर्त्तव्यं न तु सर्व्वं कर्मीति ध्येयम्।

नष्टे शक्ते इति विकारापत्तिनेष्टलं तचतुर्धा भवति हृदल-सन्ध्यास्तंगतल-बाललभेदेन तत्र चास्तात् पूर्व्वं हृदलं सन्ध्यागतलच्च उदयात्परन्तु अस्तगमनं बाललम्।

एषाच दिङ्नियम उताः सूर्य्यसिद्धान्ते—

अयोदयास्तमययोः परिज्ञानं प्रकोर्स्यते।

दिवाकरकराक्रान्तमूत्तीनामस्पतेजसाम्॥

क्षत्रात्या विवस्ततः प्राचामस्तं चन्द्रज्ञभागवाः।

व्रजन्यभ्यधिकाः पश्चादुद्यं मन्दतेजसः 🕆 ॥

सूर्य्यादप्यधिकाः पश्चादस्तं जीवकुजार्वजाः।

जनाः प्रागुद्यं यान्ति शुक्रज्ञी विक्रिगी तथा ॥

स्थिलुप्तिकरणतया अद्यालमस्तलं स्थियुक्तिकरणतया च द्रायलसुद्य इति अस्तोदययोर्लचणं दिवाकरिलादिना विद्यतम्।

विवस्ति न्यूनाः सन्तयन्द्रज्ञभागेवाः प्राच्यां स्वभावतोऽस्तं यान्ति ततस्तवेषां वृद्धत्वं स्थ्यस्पुटादिधकाः सन्तः प्रतीचासुद्यं यान्ति श्रतस्तवेषां वालत्वम्।

जीवज्ञकुजार्कजासु स्थ्यस्पुटादिधकाः सन्तः पश्चिमदिशि अस्तं यान्ति एते तु स्थ्यादूनाः सन्तः प्राच्यामेवीदयं यान्ति बुध-श्रक्रयोसु वक्रदशायामपि स्थ्येण स्थितिसम्भवात् तथा पश्चिमेऽप्य-स्तत्वं बुद्धत्वच्च तदा प्राच्यासुदयो वालत्वच्चेति।

<sup>\*</sup> ग पुक्तको अल्पेत्यादि वचनं पतितम्।

<sup>†</sup> ख पुस्तके - शीव्रवायिनः।

## तथाच तनेव -

समागमः ग्राङ्किन सूर्योणास्तमयः सदा। इति॥ जीवज्ञजाकेजानान्तु सूर्यात् षष्ठसप्तमाष्टमेषु वक्रत्विनयमात् सूर्योण सहस्थित्यभावात् वक्रद्यायामस्तता नास्येविति ध्येयम्। तथाच— पश्चिमेऽस्तं प्रागुदयो वक्रत्वे बुधशुक्रयोः।

खभावेऽस्तमयः पूर्वे पश्चिम तूदयस्तयोः॥ बालत्वादोनां कालनियम उत्तो भीमपराक्रमे—

पश्चादभ्युदितो बालो दशाहं प्राग्दिनतयम्।
पत्नं हदो भगः पूर्वे पञ्चाहं पश्चिमे स्थितः॥
स्वभावेन पूर्वेस्यां स्थितो यदास्तं याति तदा पत्तमेनं हदः स्थात्
वक्रदशायान्तु पश्चिमस्थितो उदयास्तं याति तदा पञ्चाहं हद

द्रत्यर्थः ।

## लथाच राजमार्त्रा –

वालो दशाहान्युदितोऽपरेण पूर्वेण वालो दिवसत्रयं स्थात्। वृद्धसु पूर्वेण च पत्तमिकं पश्चात् स्थितः पञ्चदिनानि शुक्रः॥

भवेलास्यागतः पश्चादस्तमेति दिनवयम्।

दिनानि पञ्च पूर्वे तु भगुः पूर्वे विवर्ज्ययेत्॥
अपरेण प्रतीचामुदितो दशाहानि बाल इत्ययः पश्चिमे स्थितावक्रदशायां यदास्तमिति तदा भगुद्दिनत्रयं सन्धागतो भवेत्
तत्र च पञ्चदिनानि हृद्धत्वमुक्तं तन्मध्यएवास्तममीपदिनत्रयं

सम्यागत इत्यर्थः। यदा तु प्राच्यां स्थितः स्वभावेनास्तमिति तदा च पच्चदिनानि सम्यागतो भवेत् तत्र च पच्चमेकं ह्यद्वसृक्तं तन्मध्य एवास्तसमीपदिनपच्चकं सम्यागतो स्गुभवेदित्यर्थः। एतसर्व्वं वाल्वं ह्यद्वं सम्यागतव्यमस्तत्वच्च वर्ज्ञयेदित्यर्थः।

यदापि बहुत्वमध्य एवास्तगतत्वं तथापि दोषभेदात् संज्ञाभेदः क्रियते।

यथा राजमार्त्तग्डे—

बालसगी परिणीता युवतिरसाध्वी भवेत्रियतम्। ब्रेड तिस्मिन् वस्या सस्यास्ते सृत्युमायाति॥ एवं चतुविधे शुक्री सर्व्यकसीरिण वर्ज्ञयेत्।

मिलक्तुच इति मलमामः पश्चादिभिधास्यते। याग्यायन इति दिन्त-णायन दत्यथेः । श्राषादेऽपि हरिश्रयनमभवादिति हरी सुप्त इति न पुनक्तम्। श्रय यत्र यत्र विशेषविधिस्तत्र तत्र विधिवैयर्थभया-त्तत्तल्भी कत्तेव्यमेव यथा श्रावणे ग्रहारभो भाद्रेऽनन्तत्रतादिः । गुरी वक्रातिचारादी निषेधमाह श्रुडिदीपिकायाम्—

श्रतीचारगते जीवे वक्रे चास्तमुपागते।

व्रतोद्दाही न कुर्व्वीत जायते मरणं ध्रुवम् ॥

व्रतमुपनयनं एतचीपलच्चणं यथा राजमार्चण्डे—

श्रस्तं प्रयाते च गुरी सगी वा सूर्ये निरंशे हिमगी प्रनष्टे।

न कूपवाप्यादिकमन्दिराद्यं शुभं प्रदिष्टं धनकीर्त्तिनाश्रात्॥

हिमगी प्रनष्टेशमावस्थायामित्यर्थः।

तथा -- अतिचारगते जीवे वर्जयेत्तदनन्तरम्।

व्रतोद्वाहादिचूड़ासु अष्टाविंश्यतिवासरान्॥
अष्टाविंश्यितवासरानिति तु कालचेपासिहण्णु कम्म प्रत्येव वर्ज्जनस्थावश्यभावकथनपरिमिति प्रागीव-व्याख्यातम्। अत्र च वक्रातिचारेण राश्यन्तरसञ्चारे सत्येव गुरोविक्रातिचारदोषी नान्धधिति।
यथा भीमपराक्रमे—

वक्रातिचारोपगतः सुरेज्यो यद्यन्यराशी परिवर्जनीयः। यथाक्रमस्यः स्वग्टहस्थितो वा न वर्जनीयो यवना वदन्ति॥

यथाक्रमस्थो यथाक्रमं यत स्थित्वा वक्रातिचारं करोति वक्राति-चारेणापि तचैव यदि तिष्ठतीत्यर्थः।

राम्यन्तरमञ्चारेणापि खग्टहं गती वा जीवी यदि भवति तदापि न दोष इत्यर्थः।
तथा तत्रैव—

अवक्रातिचारे सुरराजमन्त्री यद्यन्यगेहात् खग्टहं प्रयाति। तदा विवाहादिग्टहप्रतिष्ठा न वज्जनीया सुनयो वदन्ति॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके वक्रेत्यादि वचनं नास्ति।

तथा शुिंदीपिकायाम्—

तिकोणजायाधनलाभराशी वक्रातिचारेण गुरु: प्रयात:। यदा तदा प्राह शुभे विलग्ने हिताय पाणियहणं वसिष्ठ:॥

पुरुषस्य निकोणादिराशो वक्रातिचारवशात् यदि सञ्चरित तदा विवाहो हिताय स्थात् अवापि प्रयात इत्यनेन वक्रातिचारेण सञ्चारे सति यो दोषः स विकोणादिराशो नास्तीत्यर्थः। सहातिचारे वर्षपर्थन्तं कभैलोपमाह भीमपराक्रमे—

क्रत्वातिचारं यदि पूर्व्वगेहं
न याति मन्त्री विवुधाधिपानाम्।
यानं विवाहं व्रतचीड़गेहं
वर्षं तदा हन्ति मतं मुनीनाम्॥
यतिचारं गती जीवः पूर्व्वराधिं न गच्छति।
नाचरेलव्वक्षाणि यावत्तत्रैव संस्थितः॥

यथा पशुपतिदीपिकायाम्—

अतिचारं गतो जीव: तत्रैव कुरुते स्थितिम्। तदा सहातिचार: स्थात् लुप्तसंवत्सरिक्रय:॥

तनैवापवादमाह भीमपराक्रमे—

यदातिचारं सुरराजमन्त्री करोति गोमस्ययमीनसंस्य:। न याति तं यद्यपि पूर्व्वराशिं शुभाय पाणियहणं वदन्ति॥ श्रतिचारं गते जीवे मन्मधे चैव कर्क्षटे।

तदा न लुप्यते काली वदत्येवं पराग्ररः॥

मन्मथो मिथुनराशिरित्यर्थः।

तथा श्रस्तं गते जीवे व्रतोद्वाहादिकं न कुर्यात्। यथा राजमार्त्तगढे—

अस्तिमिते सगुपुत्रे कन्या नित्रयते ब्रह्मसतौ पुरुषः। उभयोरिप मरणं स्थात् केती पाणियहेऽस्युदिते॥ भीमपराक्रमे---

> गुरोरस्ते पितं हन्यात् श्रुक्रास्ते चैव कन्यकाम्। चन्द्रे नष्टे उभावेव तस्मात्तत्परिवर्ज्येत्॥ हन्यात् विवाह इति शेष:।

विवाह वर्षश्रिष्ठमाह राजमार्त्तग्रे—
वात्योऽव्दश्रिष्ठमाचष्टे ग्रहश्रिष्ठ वाक्पितः।
ग्रहवत्सरसंश्रुष्ठी विवाहं श्रभदं जगुः॥
ग्रहवत्सरश्रिष्ठ न प्रौढ़ा कालमीचते।
मासवयादूर्षमयुग्मवर्षे
युग्मेषु मासवयमेव यावत्।
विवाहश्रिष्ठं प्रवदन्ति सर्वे
वात्सरायनो ज्योतिषि जन्ममासात्॥
गर्भमासान्विते युग्मे विवाहे स्थात् पतिव्रता।
श्रयुग्मे दुभगा नारी रोगशोकातुरा भवेत्॥

यष्टवर्षा भवेद्गीरी नववर्षा तु कन्यका।
प्राप्ते तु द्वाद्ये वर्षे परतस्तु रजस्वला॥
संप्राप्ते द्वाद्ये वर्षे कन्यां यो न प्रयच्छित।
मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिवति शोणितम्॥
माता चैव पिता चैव ज्येष्टभाता तथैव च।
वयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्त्वलाम्॥
यस्तां विवाद्येत् कन्यां ब्राह्मणो क्ष्मदमोद्दितः।
यसकाष्यो ह्यपाङ्केयः स ज्ञेयो दृष्वलीपितः॥
यतिप्रीढ़ा तु या कन्या नानुकूलं प्रतीचति॥
यतिप्रीढ़ाया यद्दप्रदिर्व्वसरग्रदिय न विचार्थ्या तत्र च ग्रक्नास्तादिन्दोषोऽपि न विचार्थ्य दृत्यर्थः।

विवाहे मासशु िद्यमाह राजमार्त्र ।

श्राषाढ़े धनधान्यभोगरिहता नष्टात्मजा श्रावणे विश्वा भाद्रपदे द्रषे च मरणं रोगान्विता कार्त्ति । पीषे प्रेतवती वियोगबहुला चैने मदोन्मादिनी श्रन्थेष्वेव विवाहिता सुतवती नारी सम्बाण भवेत्॥ जड़ा दिचणमार्गगे दिनपती नैव प्रतिष्ठां व्रजेत् कन्येत्याह समस्त्रशास्त्रकुश्यलो वेद्यो सुनीनां मतम्।

<sup>\*</sup> ख पुस्तके — काम \* ग पुस्तके — नष्टप्रजा।
† ग पुस्तके — धनवती नारी सुप्रता भवेत्।

साध्वीत्युत्तरमार्गगे सुतधनोपेता विद्वायापरे चैत्रं पौषयुतं हरेश्व शयनं शेषं जगुः श्रोभनम् ॥ मङ्गलेषु विवाहेषु कन्यासम्बर्णेषु च। दशमासाः प्रशस्यन्ते चैत्रपौषविवर्क्जिताः ॥ एवञ्च सुनिमतद्वेषे श्रत्यशक्तिभेदेन व्यवस्थेत्यर्थः। कन्याजनामासे विवाहमाह राजमार्त्तग्ढे—

जन्म ने जन्म ना से च तारायामय जन्म नि। जन्म में जन्म लग्ने वा कन्यकोढ़ा पतिप्रिया॥ जन्म मासे च प्रचाच्या धनाच्या जन्म भोदये। जन्म में च भवेदूढ़ा कन्यासन्तिविधिनी॥ जन्म ने जन्म नचने द्रस्यर्थः।

यच —

न जन्ममासे न च चैत्रपीषे
चीरं विवाही न च कर्णवेधः।
दति वचनम्। तद्दस्य जन्मविषयम्।
तथा तचैव—

जन्मोदये जन्मस तारकासु
मासेऽथवा जन्मनि जन्मभे वा।
व्रतेन विप्रोऽप्यबहुश्रुतोऽपि
प्रज्ञाविश्रेषै: प्रथित: पृथिव्याम्॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - दशमासान् प्रशंसन्ति ... तान्।

यो जन्ममासे ज्ञुरकभीयातां कणप्रविधं जुरुत विवाहम्। नूनं स रोगान् बहुवित्तनागं प्राप्नोति सूढ़ो वधबन्धनानि॥

नित्यचीरविषय एवायं चैत्रनिषेधी नाद्यचीरे "चूड़ा माघादि षट्के" दति ग्रांडिटीपिकायां षट्कश्रवणात्। तथाच राजमात्त्रे

माघादिषर्स मासेषु शाङ्गिणः शयनाविध । चूड़ाकमा प्रशंसन्ति सुनयो व्रतकमा च ॥ अतएव शुडिदीपिकायां नित्यचीरे चूड़ाकरणधमातिदेशं कलापि विशिष्य चैत्रमासो निषिडः ।

यथा — चूड़ोदितर्चमुदय: चण एव चैषा-मिष्टी बुधेन्दुदिवसी चुरकर्माशुडी। नेष्टी हरी ज्यभवनोपगतोऽच सूर्यः कालाविशु डिरहितं ल्वितरत् पुरावत्॥

एषां चूड़ादिनचत्राणां चणो मुहत्तीं वेत्यर्थः। हरिः सिंहः, इत्यम् वनं बहस्पतिग्रहं धनुमीनी एषु गतः स्यो नेष्टः, इत्यत् एतस्मादन्यत् सब्धं पूर्व्वत् चूड़ाकरणविद्यर्थः। किन्तु नित्य-चीर ग्रक्नास्तादिकालाग्रिडदोषो नास्तीत्यर्थः। राजमार्त्तर्

न स्नातमात्रगमनोसुका भूषिताना-मभ्यक्तभुक्तरण्कामनिवासनानाम्। सन्धा-निशा-परदिनेषु तिथी च रिक्ते चौरं हितं कुज-यमाइनि नापि रिष्टी॥ स्नातमावस्तलालं कंतस्नानः अपरदिनं सायाद्भः।

येन मानेन यलभा कर्त्यं तहाह सूर्यिसिंहान्ते,— ब्राह्मं दैवं तथा पैत्रं प्राजापत्यं गुरोस्तथा। सीरच सावनं चान्द्रमार्चं मानानि वै नर ॥ चतुभिर्यवहारोऽयं सीरचान्द्रचसावनैः। सौरेण द्यानिश्रोमीनं षड्शीतिमुखानि च॥ तुलादिषड्यीत्यक्षां षड्यीतिसुखं क्रमात्। तचतुष्टयमेवं स्थात् हिस्तभावेषु राशिषु॥ षड्विंशे धनुषो भागे दाविंशेऽनिमिषस्य तु। मिथुनेऽष्टादशे भागे कन्यायाय चतुईशे॥ ततः श्रेषाणि कन्याया यान्यहानि तु षोड्श। अतुभिस्तानि तुल्यानि पितृणां दत्तमच्यम् ॥ अयनं विषुवचैव संक्रान्तेः पुर्ण्यकालता। अहोरात्रं कतादीनां संख्या ज्ञेया यथोदिता ॥ भानोमंकरसंक्रान्तेः षण्मासास्त्रत्तरायणम्। ककर्रादेख तथैव स्थात् षरमासा दक्तिणायनम् ॥ हिराशिमाना ऋतवस्ते चापि शिशिरादयः। मेषादयो दादशैते मासाः संवत्सरः स्नृतः॥ सीरादीनि चलारि मानानि विभिद्य वच्यन्ते—तत्र सीरव्यवस्थया यत्क्रत्यं तदाह सीरेणिति युनिशोर्मानिमत्यनेनाह श्रह:क्रत्यमपि सीरेणेति मन्तव्यम्।

षड़ भौतिमुखानि विद्यणीति तुलादीनि तुलादि सीरकार्तिकादीत्यर्थः दि:स्वभावेषु द्वात्मक्षेषु तदेव विद्यणीति षड्विभे
धनुषो भाग दति अनिमिषो मीनः। सीराध्विनभिषषोड़ भ
दिनानि श्रुक्तक पापच साधारणानि आदिऽत्यन्तं प्रभस्तानि ऋतुतुल्यफ लजनकात्या काम्यानीत्यर्थः। कतादीमां सत्ययुगादीमां
संख्या सीरणेवित्यर्थः। कक्कांदेः कर्क ट संक्रान्तितः षण्मासा
दिचिणायनम्। अतः सीरणेव मानेनायनव्यवस्थेत्यर्थः।
सूर्यभुक्तराधिद्वयमानेन माघादित ऋतवो भवन्ति ते च ऋतवः
धिभिरादयः शिधिर-वसन्त-थीभ-वर्षा-भरदेमन्ताः उत्तरायणे
ऋतुत्ययं दिचिणायने च ऋतुत्ययमित्यर्थः तेन मकरमारभ्य
भानोद्दि दिराधिभोगकाल ऋतुरिति ऋतुलचणम्।

तथाच रत्नमालायाम्

सगादिराशिह्यमोगयोगात्ः षड्तेवः स्युः शिशिरो वसन्तः। योषास्र वर्षास्र शरच तद्द-हेमन्तनामा कथितस्र षष्ठः॥

तथाच विष्णुपुराणे—

दी मासावर्कजाद्यतित्यनेन सीरमानेनेव ऋतुपदसङ्केत उत्तः ।

<sup>\*</sup> ग पुस्तको भानुभोगाल्।

तथाच शिक्तगाहकशास्त्रिभरकोषे—
ही ही माघादिसासी स्थादृतुस्तरयनं विभि:। इति।
त्रव तैरयनं विभिरित्यनेन सीरमानेनेव ऋतुपदशिक्तदिशिता।

तथाच श्रुति:—तपस्तपस्यी ग्रीग्रराहतुः

मध्य माधवय वासन्तिकाष्टतुः।

ग्रम्भय ग्रिष्म ग्रेषाष्टतुः

ग्रम्भय त्रायनं देवानां दिनम्॥

नभय नभस्यय वार्षिकाष्टतुः

द्रम्योक्षेय ग्रारदाष्टतुः।

सहय सहस्यय हैमन्तिकाष्टतुः

ग्रम्थितहृ चिणायनं देवानां रातिः॥ इति

यत्र हि उत्तरायण-दिव्यणायनीपसंहारादयनस्य च सीरिनयत-लात् लचणया तपस्तपस्यादिपदानाच्च सीरपरलात् श्रुत्यापि सीरिणव मानेन ऋतुपदयक्तिः खहस्तिता तेन तपस्तपस्यादिपदानां चान्द्रे सुख्यव्रच्यन्रोधेन सुख्यचान्द्रमासद्वये केषाच्चित् ऋतुपद-वाच्यतास्त्रमो हेय एव।

ग्रतएव श्राइविवेके —

आख्याच्या कष्णायां तयोदय्यां मघास च।
प्राह्मजृती यमः प्रेतान् पितृं साथ यमालयात्॥
इति वचनव्याख्यानावसरे, प्राह्मजृतुरत "तृत्रतः संवसरः" इति भतेनेति व्याख्यातम्।

ग्रन्थया मघात्रयोदय्यां मुख्यचान्द्रभाद्रीयत्वेन सुतरां प्राष्ट्र-जुतुगीचरत्वादन्यया व्याख्यानमसङ्गतं स्यात्।

यच-मुख्यं आहं मासि मासि अपर्याप्ताहतुं प्रति । दित मरीचिवचने चान्द्रेण ऋतुग्रव्दप्रयोगः । स च गीण एवावर्थं वाचः तस्य शिशिरादिग्रव्दवाच्यलाभावात्"न निर्विशेषं सामान्य-मिति न्यायेन" शिशिरादिषड्तिरिक्तलाभावाचेति । यत्— विशेषत्य कार्त्तिक्यां दिजेश्यः संप्रयच्छति ।

शरहायाये रत्नानि योणमास्यामिति स्थिति: ॥ इत्यादिमत्यपुराणादिवचने पोणमास्यन्तगोणचान्द्रेण ऋतुसमाप्ति रवगस्यते तत् पोणमास्यन्तमासहये श्ररदादिपदस्य भातालात्।

न च वैपरीत्याश्रङ्का सङ्केतग्राह्वशास्त्राभावात् अनुवाद-शास्त्रतः शित्तग्राह्वशास्त्राणां बलीयस्वाच श्रुतेरपि सृतेदुर्वलत्वा-चिति। प्रकृतमनुसरामः।

मेषादय इति—सीरसंवत्सराभिप्रायेणेदं किन्तु द्वादशमासाः संवत्सर इतिश्रुतेमीसपदस्य च सीरचान्द्रचेसावनेषु चतुर्ष्वेव शक्त-लेनान्विताया वच्चमाणलात्।

सीरणाब्दसु मानेन यदा भवति भागेव।
सावने च तदा माने दिनषट्कं प्रवर्धते ॥
सीरसंवत्सरसान्ते मानेन ग्रिंगजेन तु।
एकादगातिरिचन्ते दिनानि सगुनन्दन॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तको - प्रपूर्यते ।

इत्यादि विषाधमात्तिरवचनाच सीरादिभिश्वतिविधेर्दादश्मि मसिश्वतिविधः संवत्सर द्रित ।

न चाधिमासपाते चयोदशभिश्वान्द्रमासैः संवत्सर इति वाच्यम्— षष्ठ्या तु दिवसैर्मासः कथितो वादरयणे।

पूर्वमर्डं परित्यच्य उत्तराईं प्रशस्यते॥

इति वचनेन मासदयस्यैकमासत्वाभिधानात्।

अथवा धर्माकार्थोपयुक्तेरव द्वादशिमासियान्द्रवत्सरव्यवहारी न लिधनिति ध्येयम्।

यातापि सीरेणैव कार्या यथा योगयातायाम्—

याताजिसंहत्रगोपगते विरिष्ठा
मध्या ग्रनैश्वरबुधोग्रनसां ग्रहेषु।
भानौ कुलीरऋषव्यश्विकगीऽतिदीर्घा
गस्तस्तु देवलमतेऽध्विन पृष्ठतोऽर्क्षः॥

तुरगो धनुः शनैयरग्टहं मिथुनं उशनाः शुक्रः तहुहं व्रषतुले द्रत्यर्थः। पारस्करः — विवाहोसवयन्नेषु सीरमानं प्रशस्यते।

पार्व्वण लष्टका या है चान्द्र मिष्टं तथा व्हिके॥

श्रतो— मङ्गलेषु विवाहेषु कन्यासंवरणेषु च।

दशमासाः प्रशस्यन्ते चैत्रपीषविवक्किताः॥

द्रत्यादिराजमार्तण्डादिवचने विवाहे चैचादिपदं सौरचैत-परमिति बोडव्यम्।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - दशमासान् पर्यसन्ति .....तान्।

उसवाः पुंसवन सोमन्तोन्नयन-चूड़ाकरण-कर्णविधोपनयनानि सीरेणैव कार्य्याणि।

यथा राजमात्तराडे—

मासे दितीये ऽप्यथवा हतीये प्रत्नामधेये प्रहवर्ज्जिते भे। यचीणचन्द्रे कुजजीवभानुवारे ग्रभं पुंसवनाख्यकर्म ॥ यथ याज्ञवल्काः—

षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तः प्रसवे जातकमा च।
इति यो दितीयादिमासो विहितः स सीरेण ज्ञातव्यः।
तथा—

माघ द्रविणग्रीलाक्या फालाने च दृद्वतः। चैत्रे भवति मेघावी वैशाखे कीविदो मतः॥ चौष्ठे गचननीतिज्ञ श्राषादे क्रतुभाजनः। श्रीषेष्वपि च मासेषु निषिषं सुनिभिन्नतम्॥

तथा –

माघादिषर्स मासेषु शार्क्षिणः शयनाविध । चूड़ाकमा प्रशंसन्ति सुनयो व्रतकमा च ॥ इत्यादि राजमात्तीण्डादिवचने यन्माघादिपदं तत्सीरेणैवेति । राजमात्तीण्डेऽप्युत्तरायणविधानाच ।

यथा--

उत्तरायणगते दिवाकरे वीर्य्यवसु गुरुचन्द्रभानुषु । स्वीरिभेषु सकलेषु देक्षिनां मीव्जिवन्धनविधिः प्रशस्यते॥ तथा — चूड़ाकमा प्रकुर्वीत रवावृत्तरमार्गगे। इति तथा-

न जन्ममासे न च चैत्रपीषे । चौरं विवाहो न च कर्णवेधः।

दति कर्णवेधादिषु चैत्रप्रतिषेधः सीरेणैव ज्ञातव्यः। यज्ञेष्विति यज्ञपदेनात्र—

वर्त्त याज्ञवल्काोतं तृरत् संवत्तर्मास्यानि चैव हि।
इति याज्ञवल्काोतं तृरत् संवत्तरनयेन मासचत् ष्टयरूपच्यत्वयान्तेऽनुष्ठीयमानं चातुमीसाख्ययाग्वयमयनविहितपग्रयागञ्च ग्रह्मते।
मासवत्तरादिसाध्ययज्ञस्तु सावनेनेव कार्यः।
यथा स्र्यिसिडान्ते—

सावनानि स्युरतेषां यज्ञकालिविधिसु तैः ॥
स्तकादिपरिच्छेदो दिनमासाच्दपास्तथा।
सावनानोति-विसवनस्नानादिकं यदुक्तं तदेतेषां सावनाहानामे-वित्यर्थः। यज्ञस्य माससंवत्तरादिपरिमाणकालविधिरित्यर्थः।
स्तकादिपरिच्छेद दति—

उदयादुदयं भानी: सावनाहः प्रकोत्तितम्।

श्द्रो मामेन श्रध्यतीत्यादिना यन्यासाद्यशीचमुत्तं तत्सावने-नैवेत्यथः। श्रादियहणाङ्गृतिहृ डिप्रायिश्चत्तादीनां यहण्म्। यथा—

पणो देयोऽवकुभस्य षड्लृष्टस्य वेतनम्।

षाणमासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः॥

दति मनुना—

श्रशीतिभागो हिडि: स्थानासि मासि सबस्यने।
वर्णक्रमाच्छतं दिच्चित्रु:पञ्चकमन्थया॥
इति याच्चाल्केरन च यङ्गृतिहिद्दिनमुक्तं तत्सावनमानेनैविति।
तथा—

श्रनेन विधिना यसु गोन्नो गामनुगच्छित। स गोहत्यास्रतं पापं विभिमासैर्व्यपोहित॥

तथा—

ब्रह्महा हादयाब्दानि कुटीं काला वने वसेत्। इत्यादि यन्मनुना प्रायश्वित्तमुक्तं तदपि सावनेनेव। चान्द्रायण-व्रतमावन्तु चान्द्रेण ज्ञेयम्।

तिथि ब्रह्माचरेत् पिण्डान् श्रुक्ते शिखिण्डि समितान्।
एक्षेवां ज्ञासयेत् कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरन्॥
इति याज्ञवल्कावचनात्।
तथा विष्णुधमात्तरे—

अध्वायनञ्च गहचारकमां मीरेण मामेन सदाध्यवस्थेत्। सत्वाण्युपास्थान्यथ सावनेन लोकाञ्च यत् स्थात् व्यवहारकमां॥ अध्वायनं यात्रा, सत्राणि माससंवत्सरादिसाध्यानि, लीकां लीकिकं व्यवहारकमां स्टितिहद्यादिकम्।

<sup>\*</sup> ग पुस्तने - शिख्यग्ड।

तथा पितामहः-

श्राब्दिके पितृक्षत्ये चः मासश्चान्द्रमसःसृतः।

विवाहादी स्नृतः सीरी यज्ञादी सावनो मतः॥

विवाहादावित्यादिपदं पारस्तरोक्तोत्सवपदवाच्यसीमन्तोन्नयन

चूड़ाकरणादिपरम्। यज्ञादावित्यादिपदम् त्रायु:प्रमाणादीनां

यहण्म्।

यथा होरासारे—

ग्रहप्रवेशं ग्रहकां याचां सीरेण मानेन सदेव कुर्यात्। हडियहं सावनतस्तथायु-र्मानञ्च यत्तिहितञ्च कां ॥

ग्रह्मभी ग्रहारभः, आयुर्मानम् आयुर्गणना दशान्तदेशाविवेकस्य यचतिहिहितं तेन आयुर्मानेन विहितं कभी तदिप सावनमानेनैव। यथा—गर्भमासान्विते युग्मे विवाहे स्थात् पतिव्रता।

> अयुग्मे दुर्भगा नारी रोगशोकातुरा भवेत्॥ अष्टवर्षा भवेत् गौरी नववर्षा तु कन्यका।

> > अर्नेऽनुकूले शशिनि प्रशस्ते

ताराबले चन्द्रविव्रहपचे।

अयुग्मवर्षे शुभदः शिशूनां

कण्प्रवेधः चुरकमा चाद्यम् ॥

<sup>\*</sup> क पुस्तके - पित्वकार्योषु।

<sup>\*</sup> ख पुस्तके - कर्याप्रवेघो सनिभिः प्रदिष्टः।

प्रथमेऽब्दे हतीये वा पञ्चमे वा यथाकुलम्।
चूड़ा कार्थ्या न युग्मे तु वर्षे मासे कदाचन॥
इति राजमात्त्रेण्डवचनेषु विवाह-चूड़ाकरण-कर्णविधेषु श्रायुःप्रमाणविह्तिषु युग्मायुग्माब्दविचारोऽष्टमादिविचार्य सावनेनैविति।

श्रह्में वास्त्र नाम चतुर्थं मासि निष्कुमः।

षष्ठेऽत्रप्राणनं मासि चूड़ा कार्या यथाकुलम्॥

गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनयनम्।

राज्ञामेकादणे सैके विशामेके यथाकुलम्॥

इति याज्ञवल्कावचने नामकरणनिष्कुमणानप्राणनोपनयनेष्वा-युर्मानविह्निषु चतुर्धषष्ठमासाष्टमाव्दादिविचारः सावनमानेनेव कार्ये इति।

चान्द्रमानेन व्यवस्थामा चपारस्वर:-

पार्वणे लष्टकात्राहे चान्द्रमिष्टं तथाब्दिके। इति
मासि मास्यपरपत्तस्यापराह्नः स्रेयान्।
इत्यापस्तस्ववचने—

श्राह्मिनिमता कार्यं मासि मास्युड्पचये।
इति मत्यपुराणे च यनासपदं तचान्द्रमानेनैवेति।
तथा—

शाकन्तु फाल्गुनाष्टम्यां खयं पत्नापि वा पचेत्। इति क्रन्दोगपरिशिष्टे—

पीषे काष्णाष्टकायान्तु शाकैः सन्तर्धयेत् पितृन्। इति ब्रह्मपुराणे च यदष्टकात्राडं विहितं तचान्द्रमानेग। तथा —

श्राब्दिक प्रत्याब्दिकविहिते सांवत्सरिकश्राहेऽपि चान्द्रमान-मिष्टमित्यर्थः।

तथा--

त्राब्दिके पितृक्षत्ये च मास्थान्द्रममः सृतः। इति।
त्रित्र के चित्-त्रष्टकात्राष्ट्रसाहचर्यात् पौर्णमास्यन्तगौणचान्द्रमानेन
सांवसरिकत्राष्ट्रव्यवस्था तत्र तन्त्रासपुरस्कारेण वागिभलापथ
फलमाहः। तदग्रहम्। पूर्वोक्तिपितामहवचने मुख्यचान्द्रग्रहणात्।

चक्रवत् परिवर्त्तेत सूर्यः कालवशाद्यतः।

ग्रतः सांवत्सरं श्राहं कर्त्त्वयं मासचिक्तितम्॥

मासचिक्रन्तु कर्त्त्रव्यं पीषमाघाद्यमेव हि।

यतस्तव विधानेन मासः स परिकीर्त्तितः॥

दति हारीतेन चक्रवत्परिश्वमणवशेन सूर्व्यगतेभेन्दलशीष्ठलाभ्यां कदाचिदेकराशिभोगे तिथिद्वयप्राप्ती याद्वसंशयालदाचिद्वा सत-तिथेरलाभे याद्वलोपापत्ते:। तदा च प्रतिसंवत्सरं कुर्यादिति विधिवाधापत्ते:।

सीरमासिक विद्याय पीषमाघादिचान्द्रमासिक स्थोतात्वात् सुख्यचान्द्रेणैव पीषमाघादिपदानां श्रतात्वात् यतस्तत सांवत्सर-याचे विधानेन शास्त्रेण—

> इन्द्राग्नी यत्र इयेते मासादिः स प्रकोत्तितः। यग्नोषोमी स्मृती सध्ये समाप्ती पित्रसोमकी॥

इति तदीयवचनोत्तेः स मुख्यचान्द्रो मासः परिकोर्त्तित इत्युपसंहृतत्वाच मुख्यचान्द्रेणैव सांवत्सरं याडं पार्व्वणे त्वष्टका-याड इत्यनेन तु चान्द्रमानमात्रमुक्तम्।

न च तत्र चान्द्रमाने यो यो विशेषी यत्न यत्न समावति तत्र स विशेषो याद्य इति क्षतीऽत्र साहचर्यापेचेति। अन्यथा—

संवत्तरस्य मध्ये तु यदि स्वादिधमासकः।
तदा त्रयोदमे मासि क्रिया प्रेतस्य वार्षिकी॥
इति विणुधमीत्तरवचनात् मलमासे मरणे म्रक्षपचवत् क्रणपचमरणेऽपि त्रयोदमास्येव वार्षिकत्राडं निणीतं तत्र मुख्यचान्द्रव्यवस्थयेव त्रयोदमासे सतमासीयतिथिप्राप्तिः स्वान्नतु गौणचान्द्रव्यवस्थया द्वादममास्येविति महद्देग्रसं प्रतिपद्यते।

न च मलमासमर्णे द्वादशमासि वार्षिकं श्राह्मिति वाच्यम्। शक्तपचमर्णे वयोदशमास्येव सतमासोयतिथिप्राप्तेस्तन किञ्चि-देतत्।

यच केचित्—

यसिवािश्याते भानी विपत्तिं यान्ति मानवाः। तेषां तत्रेव कत्तेव्या पिण्डदानोकि क्रिया॥ इति सत्यव्रतनान्ता वचनम्—

यसिवाशिगते भानी विपत्तिः स्वाहिजवानः।
तसिवेव प्रकुर्वित पिण्डदानीदकित्रयाः॥
इति व्यासनामा वचनञ्च पठिला सीरेणैव व्यवस्थामाहः।

तदश्रद्धं एतयो निर्मू जलात् कदा चिद्रवेर्म न्दभोगेन सीरमासे तिथिहयप्राप्ती श्राह्महयप्रसङ्गात् कदा चिच्च श्रीष्रभोगेन स्ततिष्य- जाभे श्राह्मजोपप्रसङ्गाच तदा "स्ताहे प्रति संवत्सरं कुर्थात्" इति विधिबाधः स्थात् समूललेऽपि पूर्व्वीपन्यस्तपारस्तर हारीत- पितामहवचन विरोधात्।

मलमासस्तानान्तु याद्वं यत्प्रतिवसरम्।

मलमासेऽपि कर्त्तव्यं नान्येषान्तु कदाचन॥

इति पैठीनसिवचनैकवाक्यतया च मलमासे स्तस्य कदाचिइसरान्तरे तिस्मिवेव मासे मलमासेऽपि तचैव सीरेणाब्दिकयाद्वं
न तु प्रक्ततपरमासे इस्रोतद्वचनद्वयस्थार्थ इति।

तिथिव्यवस्थापि चान्द्रमानेनैव तथा सूर्य्यसिद्धान्ते—

श्रकीदिनिःस्तः प्राचीं यद्यात्यहरहः ग्रगी।

भागैदीदग्रभिस्तत्यात्तिथिश्वान्द्रमसं दिनम्॥

तल्रत्यहं चन्द्रस्य प्रयाणं द्वादग्रभिरंगैः परिमितं तिथिरेका
स्यादित्यर्थः।

\*[युगाद्यादितिथिक्तत्यानान्तु ब्रह्मपुराणे पौर्णमास्यन्तचान्द्र-मामेन व्यवस्थापितत्वात् तानि चान्द्रेणैव कार्थ्याणि ।] दुर्गीत्मवी-ऽपि पौर्णमास्यन्तमासमुपक्रम्य ब्रह्मपुराणादिषु विधानाचान्द्रेणैव कार्थ्यः।

यच--

कन्यास्थे च रवी वस श्रुक्तामारभ्य नन्दिकाम्।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके चिक्कितांगः पतितः।

दित कालिकापुराणवचनं तत् कन्यासम्बन्धेन प्राशस्त्यपरं अथवा कन्यास्थे रवी या शक्ता नन्दा प्रतिपत् तामारभ्येति तस्यार्थः— कन्यास्थरविप्रारब्धलेन तस्यैव पचस्य चान्द्राश्विनमासीयलात्।

तन तिथेरिप सीरमासि कदाचिदप्राप्ती लोपप्रसङ्गत् चान्द्रेणैव व्यवस्था रोहिस्पष्टमी-रामनवस्थादीनां भगवज्ञन्य-तिथीनां ब्रह्मपुराणादी चान्द्रेणैव व्यवस्थादर्भनाच ।

उपाकर्भणोऽपि-

अध्ययनमुपाकमा स्रावण्या स्रवणन वा। इति याच्चवल्कावचना-चान्द्रेणैव व्यवस्था।

तथाच — उपाकसी तथोत्सर्गः प्रसवाहोऽष्टकादयः।

मानवृद्धी पराः कार्या वर्ज्जियत्वा तु पैत्वकम्॥ इति ग्रह्मपरिशिष्टवचनं तस्यार्थः—

प्रसवाहो जनातिथि: मानहाँ मलमासपात मासहाँ प्रा तिथिद्वयप्राप्ती पर एव प्रक्ततमासि उपानमादिकं कार्यं न तु पूर्व्वस्मिन् मलमासे पैटकं सिपण्डीकरणं वर्ज्जियत्वा तत्तु मल मास एव कार्य्यमिति वच्चते तत्रशोपाकमादिकं चान्ट्रेणैव कत्त्व्यमित्यायातम्।

नाच्त्रमासोऽपि कचित् कर्माणि विह्तिः। यथा विष्णुधमीत्तरे—

> नचनसताख्यमानि चेन्दो-मसिनः कुर्याद्वगणात्मकेन।

<sup>\*</sup> क पुस्तके-मानेन।

नज्ञत्रसत्राणि मासयज्ञविशेषा याज्ञिकप्रसिद्धाः, इन्दोरयनानि सोमायनाख्यसत्राणीत्यर्थः।

केचिइहतरवचनदर्भनात् चान्द्रमासार्डे पचपदम्रिक्तमाहः। यथा वायुपुराणे—

श्रक्षपचस्य पूर्व्वाह्ने यां कुर्यादिचचणः।
कष्णपचापराह्ने तु रोहिणन्तु न लङ्घित्॥
मनः— यथा चैवापरः पचः पूर्व्वपचादिशिष्यते।
तथा यां द्या पूर्व्वाह्नादपरह्नो विशिष्यते॥
ब्रह्मपुराणे—अध्वयुक्कष्णपचे तु यां कुर्यादिने दिने।
कात्यायनः—

शाकिनाध्यपरपचं नातिक्रामित्। इति। तन्मन्दं सावनेषु पञ्चदशाहोरात्रेषु पच्चपदस्य सङ्गेतात्। यथा विष्णुपराणे—

तिशनुहत्तं कथितमहोरात्रन्तु यन्तया।
तानि पञ्चदश ब्रह्मन् पत्त दत्यभिधीयते॥
तथा चामरकोषि—

ते तु चिंशदहोरातः पचस्ते दशपच च।
नचोभत्र शिक्तार्गीरवात् निरूढ़लचण्या प्रतिपदादिपच्चदशितिथिप्रचये प्रयोगिनां समर्थितत्वात्।

श्विच वैपरीत्याशङ्का सङ्केतग्राह्मशास्त्राभावात् अनुवादशास्त्रतः शिक्तग्राह्मशास्त्रस्य बलीयस्वाच ।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - चिक्कितांशः पतितः।

पन्नी पूर्व्वापरी श्रुक्तकणो मासस्तु तातुभी।
इत्यमरकोषेऽपि श्रुक्तकण्योविधेयत्वेन पचपदस्यानुवादकत्वाच।
न च प्रयोगभूयस्वदर्भनाशङ्का निरूद्धचणायाः श्रिततुष्यत्वादिति।

# अध मासपदार्थी निरूपते।

श्रत नेचित्—

हारोतेन चान्द्रमासि मासशब्दस्य सङ्गेतितत्वात्तत्वेव मासशब्दो मुख्योऽन्यत्र भाताः।

यथा हारीत:—

इन्द्राग्नी यत इयेते मासादि: स प्रकीर्त्तित:।

श्रग्नीषोमी स्मृती मध्ये समाप्ती पित्रसोमकी॥

तमतिक्रस्य तु रिवर्यदा गच्छेत् कथञ्चन।

श्राद्यो मिलन्तुचो न्नेयो दितीय: प्रकृत: सृत:॥

श्रक्तप्रतिपदि इन्द्राग्नियाग: कृष्णप्रतिपदि श्रग्नीषोमयाग:—एती

दर्शपीर्णमास्यन्तर्गती पिण्डपित्यज्ञाङ्गभूती। पित्विशिष्टमोम-दैवतोश्गोकरणहोमो दर्शे विहित:।

मासादि:-समाप्तावित्यनेन श्रुक्तप्रतिपदादिदर्शान्तश्चान्द्रमास द्रुक्तं, तं मासमतिक्रम्य रिवर्यदि गच्छेत् तत्र यदि सञ्चारं न करोति तदा स मासो मिलिन्जुच द्रत्यर्थं द्रत्याहु:। तन्मन्दम्।

मलसासीपयुक्तचान्द्रसासस्यैव हारीतेन सङ्गेतितत्वात् तमित-क्रम्यत्यादिना तथैवीपसंहारात्। किन्तु बद्धनां सुनीनां सीर-सावन-चान्द्र नाचत्रेषु तुत्यसङ्गेतदर्शनात् चतुर्ष्वेव नानार्थी मास-प्रब्दो सुख्यः।

न च नानार्धकल्पनाक्षगीरवाचान्द्रे मुख्योऽन्येषु भाक्त इति वाचम्।

<sup>\*</sup> ग पुस्तको - कल्पनापटं नास्ति।

विनिगमनाविरहात् सर्व्वव मुनीनां तुत्यसङ्गेतदर्शनाच, यन्यया नानार्थीच्छेदापत्तेः।

यथा ब्रह्मसिडान्ते—

चान्द्रः श्रुक्तादिदर्शान्तः सावनस्तिंशता दिनैः।

एकराशी रिवर्धावत् कालं मासः स भास्तरः ॥ शक्तादिः शक्तप्रतिपदादिरित्यर्थः पत्तावयववाचित्वात् शक्तगब्दस्य । तथा वराहसंहितायाम्—

दर्शाहर्श्यान्द्रस्त्रिंगहिवसस्तु सावनी मासः।

रविसंक्रान्तिषु चिद्धः सीरोऽपि निगदाते तज्ज्ञैः ॥
अत्र दर्शादित्यवधी पश्चमी नलभिविधी तदा हि मासानां
दर्शादिले दर्शान्तचणादिले वा वसरे षसां मासानां लोपापितः
स्थात्।

न चैक एव दर्शः पूर्वमाससमापकः परमासारभकश्चिति वाच्यम्।

एकस्य दयोरवयवत्वविरोधात् मासानां परस्परपरी हारे-णावस्थानप्रसिदिबाधाच दर्भे सृतस्य सांवत्सरिक यादानध्यव-सायाच । यतएव विष्णुधम्मीत्तरे सिक्क प्रमायास्थेत्यच सिक-कर्षीत्तरका ललचणा ।

यथा विशाधमाति—

सिन्नविमयारभ्य सिन्नविमयापरम्। चन्द्रार्वयोर्बुधैर्मासयान्द्र इत्यभिधीयते॥

<sup>\*</sup> मूलपुस्तको मासस्तु भाष्करः।

सावने च तथा मासि चिंग्रत् स्र्योदियाः स्नृताः ।
ग्रादित्यराग्रिभोगेन सीरो मासः प्रकीर्त्ततः ।
सर्व्यर्चपरिवर्त्तेश्व नाचत्रो मास उच्यते ॥
राजमार्त्तग्छे— मासो रवेः स्थात् प्रतिराग्रिभोगाच्छुक्कादिदर्शान्तमितोऽय चान्द्रः ।
चिंग्रहिनैरप्यय सावनाख्यो
भानां भवेत्तत्परिवर्त्तनेनः ॥

रतमालायाम् —

दर्शविधं चान्द्रमुश्रन्तिः मासं सौरं तथा भास्त्रराशिभोगात्। विश्रिह्नं सावनसंज्ञमार्थाः । नाज्ञतमिन्दोभगणभ्रमाच्याः

स्यमिडान्ते—

नाड़ीषध्या तु नाचत्रमहोरात्रं प्रचचते।
तिचंग्रता भवेगासः सावनीऽर्कीदयैस्तथा॥
ऐन्दवस्तिथिभिस्तद्दत् संक्रान्या सीर उचते।
तथा त्रिंगता प्रकीदयैः सावन दत्यर्थः। षष्टिदण्डमात्रेणैव नाचत्रदिनं प्रकीदयैसु राश्रिविशेषवशेन यावन्ति पत्तानिधं दिनभोगः
स्थात् तदिधकषष्टिदण्डैभैवति।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके अवेड्डः परिवर्त्तने ।

<sup>🕂</sup> ग पुस्तके - आइः।

<sup>ः</sup> ख पुस्तका प्रस्तिपनानि।

### तच तत्रेव--

यहोदयप्राणहता खखाष्टेको हुता १८०० गति:।

चक्रामवो लब्धयुताः २१६०० खाहोरात्रामवः क्रमात्॥ इत्यनेनाहोरात्रमानं वच्यते ॥ ततश्च सावनसंवसर्गैकदिनाधिक-वसरो नाचचो भवतौत्यनयोर्भेदः।

श्रयञ्च नाच्रतमासो गणनोपयुक्त एव व्यवहारोपयुक्तस्तु विष्णुधर्म्भोत्तराद्युक्तश्चन्द्रस्य भगणभ्जमणात्मक एव स च प्रागिवीक्त इति।

एन्दवस्तिथिभिस्तद्ददिति तद्दत् चिंशता तिथिभिश्वान्द्रो मास द्रत्यर्थः। श्रत्न यद्यपि सामान्धेन तिंशता तिथिभिरित्युत्तं तथापि हारीत-ब्रह्मसिद्धान्त-वराह्मंहिता-विश्वध्यभीत्तर-राज-मार्त्तग्डादीनां पूर्व्वीपन्यस्तवचनैकवाक्यतया श्रुक्तप्रतिपदादिभि स्तिंशता तिथिभिरिति बोध्यव्यम्।

श्रतएव तत्रैव सूर्यसिंहान्ते त्रयोदशाध्याये--

तिंशता तिथिभिर्मासञ्चान्द्रः पित्रामहः स्नृतम्। इति पित्राहोपसंहारात् तस्य च शक्ककणपचनियतत्वादेतदेव विव्रतम्।

यथा मनु:—

पिनेत्र रानत्रहनी मासः प्रविभागसुर्ण पन्नयोः। कर्माचेष्टाष्वहः कृष्णः शुक्तः खप्राय शब्वरी॥ इति

<sup>\*</sup> ग पुस्तवो - उक्तम्।

<sup>†</sup> ख पुस्तको - परिभागस्तु।

यच--

इति।

एका हैन तुष्मासायदा स्युरिप वा विभि:।
न्यून: संवस्र स्थैव स्यातां षास्मासिके तदा॥
इति क्रन्दोगपरिभिष्टवचने—

सुख्यं याद्वं मासि मासि अपर्याप्तावतं प्रति । इति सरोचिवचने—

स्ताहे प्रतिमासं कुथ्यात्। इति विश्ववचने च मासपदं तिसंशित्तिथिप्रचयमाचे लाचिशिकम्।

श्रतएव पौर्णमास्यन्तेऽपि सुतरामेव लाचणिको मासग्रव्ह इति ध्येयम्। एवं मासग्रव्हस्य नानार्थत्वे सति—

रविणा लिङ्घितो मासञ्चान्द्रः खातो मिलम्हुचः इति।
श्राब्दिके पित्रक्तत्ये च मासञ्चान्द्रमसः स्मृतः॥ इति।
मेषगरविसंक्रान्तिः श्रिशमासे भवति यत्र तचैत्रसित्यादी चान्द्रो-मास इत्यादिसोपाधिप्रयोगः सङ्गच्छते। श्रन्थया तदनर्थकं स्थात्

एतेन सीरादिषु तिषु रूढ़ं मासपदं चान्द्रे तु माश्चन्द्र स्तस्यायमिति व्युत्पत्था विंशत्तिथिप्रचये यौगिकमिति ये वदन्ति तृऽपि निरस्ताः।

हारोताद्यनेक सुनिभिः सौरादिव चान्द्रेऽपि सङ्गेताभिधानात् अन्यया तस्य वैयथ्यप्रसङ्गात्। नानासुनिव चनेषु चान्द्रो मास द्रायत्र चान्द्रपदस्य पुनक् तिवैपाल्यप्रसङ्गाच मासपदादेव तथा प्रतीतः॥

## द्रानीं चैत्रादिपदवाचं निरूप्यते।

अत्र केचित् — मीरे चान्द्रे च मास्युभयत्नैव प्रयोगभूयस्वदर्भनादुभय-त्रैव चेत्रादिपदशितारित्याहुस्तत्र।

एकत लचण्या सभवित प्रयोगनिर्व्वाहे नानार्धकल्पन-मन्याय्यं श्वक्कादिशब्दवत् गौरवात् तथाच कल्पनातो लचणिव स्र्यमीत्यगत्यैव नानार्धताऽङ्गीिक्रयते यथाचादिषु मुख्यसम्बन्धा-भावेन लचणानुपपत्था विनिगमनाविरहेण च स्त्रीक्षतित ।

न चात्रापि विनिगमनाविरह इति वाचम्।
चान्द्रमास्येव चैत्रादिपदानां सङ्गेतद्र्यनात्।

यथा ब्रह्मगुप्त:—

मेषगरिवसंक्रान्तिः ग्रिमासे यत्र तचैतं एवं वैग्राखाद्या हषादिसंक्रान्तियोगेन। तथाच श्रुतिः—

सा वैशाखस्थामावस्था या रोहित्या सम्बध्यते। इति
श्रव चामावस्थान्तकाले सूर्य्याचन्द्रमसोः सहावस्थाननियमेन
ह्रषाक एवामावस्थायां रोहिणीयोगसभवात् श्रुत्थापि ब्रह्मगुप्तलच्चणमेव स्वहस्तितमिति।

हारीतेनापि-

इन्द्राग्नी यत इयेते मासादिः स प्रकीत्तिः। अग्नीषोमी स्नृती मध्य समाप्ती पित्रसोमकी॥

<sup>&</sup>quot; ग पुक्त के — मेषार्के चासकावादित्यधिकः।

इत्यनेन दर्शान्त्यान्द्रो मास इत्युक्का-

चन्नवत् परिवर्त्तेत सूखेः कामवशाद्यतः।

श्रतः सांवत्मरं श्राष्ठं कर्त्तव्यं मासचिक्नितम्॥

मासचिक्रन्तु कर्त्तव्यं पौषमाघाद्यमेव हि।

यतस्तव विधानेन मासः स परिकीर्त्तितः॥

इत्यनेन सूर्यगतेमेन्द्रत्वामन्द्रत्वाभ्यां त्रवासे कदाचित्तिथिह्य लाभात् श्राह्मंग्रये कदाचित्र तिथ्यलामे श्राह्मलोपप्रसङ्गात् सीर-मासिचिङ्गं विद्याय इन्द्रान्नी यत्र इयेते इत्यनेनोक्तचान्द्रमासस्यैव पौषमाघादिसंज्ञां विधायेतरत्यावर्त्तकेन माघादिमासिचिङ्गेन निर्विवादम् सांवत्सरशाहं कर्त्तव्यमिति वदता चान्द्रमास्येव माघादिपदानां शक्तिक्ता।

एवध--

साघादि षट्सुं सासेषु प्राक्षिणः ग्रयनाविधि।
चूड़ाकमा प्रगंसन्ति सुनयो व्रतकमा च॥
ची ही माघादिमासी स्थाद्दतुस्तैरयनं व्रिभिः।
द्रायदी सीरमासि माघादिपदं मकरस्थरव्यारव्यसादृश्याहीणं
ग्रग्नेमीनवक द्रतिविदिति।

एतेन ब्रह्मपुराणादी बहुप्रयोगदर्शनात् पीर्णमास्यन्तमासे माघादिशक्तिदेशीन्ते लच्चणाऽस्वित्यपि निरस्तम्।

<sup>\*</sup> क प्रस्तवे - मन्द्रत्वशीव्रत्वास्याम्।

<sup>ं</sup> ख पुस्तके पटक

पूर्वीपन्यस्तश्रुति हारीत-ब्रह्मगुप्तादी दर्शान्त एव सङ्गेतित-लात् अनुवादकशास्त्रतः सङ्गेतशास्त्रस्य बलीयस्त्राच पौर्णमास्यन्त-चैत्रादेश्वेत्रपौर्णमास्यन्तिवंशित्तिथिप्रचयात्मकादितया जचणस्याक्ष-वश्यं वाच्यलेन दर्शान्तचैत्रसापेचलाच ।

एवच्च दर्शान्ते मासि चैत्रादिप्रयोगे निणीते सित । केचित्-नचत्रेण युक्तः कालः सास्मिन् पौर्णमासी-इति पाणिनि-स्मरणात् चित्रानचत्रयुक्ता पौर्णमासी चैत्री सास्मिन् मासे इति व्युत्पच्या पुनरन्प्रत्ययेन यौगिकं चैत्रादिपदमादः। तत्र—

ग्रहोरात्त-तिरात्त-दशरात्रादिष्विप चैतादिपदप्रसङ्गात्। मासे योगरूढ़िमितिचेत् नचत्रयोगव्यभिचारेऽपि कार्त्तिकादिपद-प्रयोगात्।

तथा ज्योतिषे—

श्रन्योपान्यौ निभी ज्ञेयौ फाल्गुनश्च तिभो मतः। शेषा मामा दिभा ज्ञेयाः कत्तिकादिव्यवस्थया॥ पौर्णमास्यां कत्तिकादिक्रमेण दिदिनच्चयोगात् श्रन्यो-पान्ययोगिश्वनभाद्रयोः फाल्गुने च तिनच्चयोगात् कार्त्तिकादयो द्वादशमामा भवन्तीत्यर्थः।

पाणिनिना े तु प्रायिकयोगमात्रित्य यथाकथित् व्युत्पत्ति-दर्शितिति।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - लच्छाखा ।

ा पुस्तके - पाणिनिसते --

न च क्रितिकापदेन क्रितिकारोहिखोरन्यतरमुपलच्यते एव-मन्येष्वपि मासेष्विति वाच्यम्।

श्रन्खोपान्खी विभी ज्ञेयाविति वचनस्यापि प्रायिकयोग-माश्रित्योक्तत्वादवापि व्यभिचारदर्शनात्। यथा ब्रह्मपुराणे—

याग्नेयन्त यदा ऋचं कार्त्तिक्यां भवति कवित्।

महती सा तिथि: प्रोत्ता स्नानदानेषु चोत्तमा ॥

यदा याग्यं तु भवति ऋचं तस्यां तिथी कचित्।

तिथि: सापि महापुखा मुनिभि: परिकीर्त्तिता ॥

प्राजापत्यं यदा ऋचं तिथी तस्यां नराधिप।

सा महाकार्त्तिकी प्रोत्ता देवानामिष दुर्लभा॥

याग्नेयं कत्तिका याग्यं भरणी प्राजापत्यं रोहिणीत्ययः। यत्र पीणमास्यां भरणीयोगेऽपि कार्त्तिकत्वं प्रत्युत भवकते याखिन-त्वमेव तस्येति।

तुनार्कस्य षोड्शदिनमारभ्य षड्विंशतिदिवसाभ्यन्तरे या पौर्णमासी तस्याञ्च तुनार्कारव्यचान्द्रमासान्तर्गतत्वात् कार्त्तिकी-त्वेनाः व्यभिचारितायामवश्यमेव भरणीयोगः पौर्णमास्यन्तकाने सप्तमराशावकांक्रान्तांश्यसमसंस्थांशे चन्द्रावस्थाननियमात्।

१ एवच्च हिस्कार्कस्य दशमदिनादू हैं चतु ईश्रदिवसपर्यं नतं

<sup>\*</sup> ग पुस्तके—कार्त्तिकत्वेन।

ं ग पुस्तके—[] चिक्तितांशः पतितः।

तुलाक्षीरव्यचान्द्रमासान्तर्गता या कार्त्तिकी पौर्णमासी तस्थामेव रोहिणीयोगो नान्यव कार्त्तिक्यामिति।

यदा तु व्यक्षिकाक्षेस्य षोड्यदिनमारभ्य त्रयोविंशतिदिनाभ्यन्तरे वर्त्तमानायां पौर्णमास्यां व्यक्षित्रार्व्यचान्द्रमासान्तर्गतलादायहायणोलेनाव्यभिचारितायां रोहिणीयोगोऽवश्यमेव न
कदाचित् सगिशरायोगः पौर्णमास्यन्तकाले चन्द्रार्क्योरन्थोन्थेन
सप्तमरायौ समांयावस्थानियमात् तदा च नच्चत्र्थभिचारात्
मार्गयोषस्थापि कार्त्तिकलं प्रसच्येत। एवमन्थेष्वपि मासेषु
नच्चत्रव्यभिचारः सुधीभिक्द्य इति।

श्रन्धे तु — मीनस्थरिवप्रारम्धश्रक्षप्रतिपदादिदश्रीन्तश्रान्द्रो मासस्वैत इत्यादिलचणं वदन्ति, तदिप न चार चयमासान्याप्तेः। यथा ज्योतिषे—

> श्रमंक्रान्तमासोऽधिमासः स्पुटं स्यात् हिसंक्रान्तमासः चयास्यः कदाचित्। चयः कान्तिकादिवये नान्यदा स्थात् तदा वर्षमध्येऽधिमासद्वयञ्च॥

यथा ज्योतिषे—

यद्वर्षमध्येऽधिकमासयुग्मं यत्कात्तिकादिवितये द्याख्यम्। मासवयं त्याच्यमिदं प्रयता-दिवाहयज्ञोत्सवमङ्ग्लेषु।

खयमासस्य दिसंकान्तले मध्ये मासैकलोपप्रसङ्गः स्थात्। यथा

शक्तप्रतिपदि धनुःसञ्चारः श्रमावस्थायाञ्च मकरसञ्चारः तस्य च मासस्य द्वश्चिकस्थरविप्रारब्धत्वेन मार्गशोधित्वात् तत्परस्य च मासस्य मकरस्थरविप्रारब्धत्वेन सुतरां माघत्वात् धनुःस्थरवि-प्रारव्यमासाभावात् पीषलोपः स्थात्।

श्रस्त्वेविमिति चेत् तद्वर्षे तन्नासिविह्नतितिथिक्तत्य-सांवत्नं रिक-श्राद्यादीनां लोपापित्तः स्थात्। ततश्र प्रतिसंवत्सरं कुर्थ्यादिति विधिबाधः प्रसच्येत।

एतेन मेषस्थरविसमाप्यश्वान्द्रो मासश्चेत द्रत्याद्यपि निरस्तम्। मलमासस्य पूर्व्वमासत्वप्रसङ्गः स्थादिति।

अन्ये तु ब्रह्मगुप्तलचणमेव साधु मन्यन्ते। यदाच्च ब्रह्मगुप्तः—

मेषगरविसंक्रान्तिः ग्रिश्मासे भवति यत्न तच्चित्रम्।

एवं वैशाखाद्या वृषादिसंक्रान्तियोगेन।

तचैत्रमिति चैत्र एव चैत्रं खार्थे ग्रन् दैवतादिग्रब्दवत् क्वचित्

खार्थिकप्रत्यया लिङ्गमतिवर्त्तन्ते।

एतच लचणं चयमासेऽपि सङ्गतं उभयाके सञ्चारे उभयस्यापि मासस्योभयसंज्ञासमावेशात्।

किन्खवापि मलमासाव्याप्तिदीषः।

रविणा लिख्नितो मासञ्चान्द्रः ख्यातो मलिस्तुचः।

द्रित वचनात् रविसंक्रान्तिरहितस्यैव मलमासत्वात्। न चानामको मलमास द्रित वाचं न निर्विशेषं सामान्यमिति न्यायिन चैत्रादिसंज्ञकातिरिक्तमासाभावात्। न च-

वसरान्तर्गतः पापो यज्ञानां फलनाशकत्।
नैऋतियीतुधानेश्व समाक्रान्तो विनामकः॥
इति वचनादिति वाचं एतस्यामूललात् समूललेऽपि चैचादिसासविशेषचिक्रितकार्थाभावात् लाचणिकं विनामकपदिमिति
विनामकैरितिः कालमाधवीये पाठः।

श्रमावस्थामितक्रम्य कुलीरं याति भास्तरः। दिराषादः स विज्ञेयो विष्णः स्विपिति कर्षटे॥ इति राजमार्त्तग्डादिवचने दिराषादादिपदप्रयोगाच।

न च दिराषाढ़ादिप्रयोगो गौण इति वाच्यम्। युगवहृत्ति-द्यविरोधात् सल्मासमर्णे तन्त्रासस्यानामकलेन सांवलरिक-त्राद्धे सिपण्डीकरणे चानध्यवसायाच चैत्रादिविशेषचिक्काभावा-दिति। सल्मासेऽपि सताहे सिपण्डीकरणविधानाच तत्तन्तास-विशेषाङ्किततिथिविशेषस्य सताहशब्दवाच्यलादिति।

एकसंज्ञी यदा मासी स्थातां संवत्तर क्वित्।
तत्वाद्ये पित्वकार्य्याणि देवकार्य्याणि चोत्तरे॥
इति राजमार्त्तण्डवचने एकसंज्ञकत्वकथनाच। तत्वाद्ये पित्वकार्याणीति सपिण्डोकरणविषयमिति वच्यते।

किया के निवासी विदुर्बुधाः। इति हारीतवचनात्।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - हिमासक इति।

<sup>ं</sup> क ख पुस्तकहये - चिद्भितांगो नास्ति।

तथा--

रविणा लिङ्घतो मासश्चान्द्रः ख्यातो मिलिन्ह्र्चः ।
तत्र यिद्वितं कभा उत्तरे मासि कारतेत् ॥
दित भीमपराक्रमवचने तत्र मलमासे वैशाखादिपुरस्कारेण विहितं यत् कभा तदुत्तरे प्रक्षतवैशाखादी मासि कुर्य्यादित्यभिधानामिलिन्ह्र्चस्य वैशाखादिसंन्ना स्फुटैवोक्ता श्रन्यथा मलमासे कभाविधानाभावात्तदसङ्गतं स्यात्।
यथा ज्योतिषी—

पचहयेऽपि संक्रान्ति यदि न स्थात् सितासिते।

तदा तन्मासविह्यतमुत्तरे मासि कारयेत्॥ इति

तथा—

श्राची मिलिन्तुची ज्ञयो हितीयः प्रक्ततः स्मृतः । इति हारीतवचने श्राद्यं हितीयमित्याप मासयोरेकनामले सत्येव सङ्गच्छते इति।

वस्तुतस्तु—

सा वैशाखस्थामावस्था या रोहिन्छा सम्बध्यते। इति श्रुत्यनुसारात् लच्चणान्तरमुच्यते। मेषगतरिवसञ्चाररहित-ससंक्रान्तमासादितरो मीनस्थरिवसंयोगी शश्चिमासश्चेत इति।

सीनस्थरविसंयोगी शशिमाससैन द्रख्य प्ते पाल्युनेऽतिव्याप्ति-वारणाय मेषगतरविसञ्चाररहित-ससंक्रान्तमासादितर द्रख्याम्। पाल्युनस् मेषगतरविसञ्चाररहितात् ससंक्रान्तमासादितरो न भवत्येविति । ससंक्रान्तपदन्तु मलमासाव्याप्तिवारणायिति सर्वेष्वेव मलमासेषु सर्व्वमासलचणातिव्याप्तिवारणाय मीनस्थरविसंयोगी-त्यादिपदम् ।

न च प्रतिपद्माक् चणिक उत्तरराशिसंयोगक्षेप रिवसञ्चारे सित पूर्वमासो मलमास एव उत्तरस्य प्रक्षतमासत्वात् तन्नामकता-ऽवस्यं वाच्या तत्र च पूर्वराशिस्थरिवसंयोगाभावात्वचणाव्याप्तिरिति वाच्यम्।

सूर्थमण्डलस्य महत्वादेकदेशेनोत्तरराशिसंयोगे सत्यपि पर-भागेण पूर्वराशिसंयोगसत्त्वाद्वाव्याप्तिः।

एवच व्रषगतरविसच्चाररहित-ससंक्रान्तमासादितरो मेषस्थ-रविसंयोगी मासो वैशाख दलादिलचणिमतरेषु मासेषूच्चम्।

एतेन एकस्यापि चयमासस्योभयाकं सञ्चारेणोभयलचण व्याप्त्रा उभयमासत्वं सङ्गतमिति।

न च चयमासमरणे तनासस्योभयसंज्ञकत्वात् सांवत्सरिक-श्राद्वानध्यवसाय दति वाच्यम्—

तिष्यर्डे प्रथमे पूर्वी दितीयार्डे तदुत्तर:।

मासाविति बुधैसिन्धौ चयमासस्य मध्यगौ॥

इति व्यासवचनात् तिथेः पूर्व्वार्डमरणे पूर्व्वमासीयतिथियां ह्या परार्डमरणे तु परमासीयतिथिरिति व्यवस्था। न चैतदनाकर-मिति शङ्का कालमाधवीयादिषु पाश्चात्यसृतिषु लिखितत्वादिति।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके-प्रधमच्छे।

एवं चैत्रादिपदार्थे निणीते चैत्रपीर्णमास्यन्ति त्रंशित्रचयो गीणचैत्र इत्यादिलचणं न्रेयम्।

न च मीनस्थरविप्रारव्धक्षणप्रतिपदादिपीणेमास्यन्तवेत इत्यादि वाच' कुभस्थरविप्रारव्धक्षणप्रतिपदादावव्याप्ते:।

न च मीनस्थरविसमाप्यक्षणपच्च—तद्व्यवहितशक्षपची गीग-चैत्र द्वादिनचगं वाचं चयमासाव्याप्ते:।

## यथ मलमासलचग्रम्।

यथा हारीत:-

इन्द्राग्नी यत ह्रयेते मासादिः स प्रकीर्त्तितः। अग्नीषोमी सृती मध्ये समाप्ती पित्रसोमकी॥ तमतिक्रम्य तु रिवर्यदा गच्छेत् कथञ्चन। आद्यो मलिक्त्वो ज्ञेयो हितीयः प्रक्षतः स्मृतः॥

शक्तप्रतिपदि इन्द्राग्नियागः क्षणप्रतिपदि अग्नोषोमयागः एती दर्भपौर्णमास्यन्तर्गती। पित्विभिष्टसोमदैवतोऽग्नोकरणहोमः पिण्डपित्यचान्तर्गतो दर्भे विह्नितः। मासादिः समाप्तावित्यनेन शक्तप्रतिपदादिदर्भान्तथान्द्रो मास इत्युक्तं तन्मासमितक्रम्य रविर्यदा गच्छेत् तत्र यदि सञ्चारं न करोति तदा स मासो मिलन्सुच इत्यनेन रविसंक्रान्तिश्र्यो दर्भान्तथान्द्रमासो मलमास इति लच्चणम्। आद्यत्वं दितीयत्वञ्च मासद्वयस्य एकंनामकत्ववश्चेनित्यर्थः। प्रकृतः शुद्धः कर्मार्च दत्यर्थः।

तथाच ब्रह्मसिडान्ते—

चान्द्रो मासो ह्यसंक्रान्तो मलमासः प्रकीत्तिः। ज्योति:पराशरः—

रविणा लङ्घितो मासश्चान्द्रः ख्यातो मलिस्तुचः। तथा ज्योतिषे—

> पच्च च येऽपि संक्रान्तिर्यदि न स्थात् सितासिते। तदा तन्मासविहितस्त्तरे मासि कारयेत्॥

मलमासकारणसुत्तं ज्योतिषे—

दिवसस्य हरत्यर्कः षष्टिभागस्तौ ततः।

करोत्येकमहस्रदं तथैवैकच्च चन्द्रमाः॥

एवमईत्वतीयानामच्दानामधिमासकम्।

यीषो जनयतः पूर्व्वं पच्चाव्दान्ते तु पस्मिम्।

तस्याको दर्भकस्वकराशी दर्भहयातिगः॥

यमावस्याहयं यत रिवसंक्रान्तिवर्ज्ञितम्।

मलमासः स विद्वे यो विष्णुः स्विपिति कर्क्षटे॥

दिवसस्य तिथेः षष्टिभागं दण्डमेकं रिवः प्रतिदिनमाकषिति एतेन ऋतौ मासद्वये षष्टिनाद्याकर्षणात् तिथिरेका स्र्येणा- क्षयते चन्द्रेणाय्येवं एतच प्रायिकं गतेमेन्दल-क्रास-विदिधंनात्। तेन दाभ्यां प्रतिऋतौ तिथिद्वयकर्षणात् वक्षरेण द्वादयतिथयो बर्दन्ते एवं सार्द्षसंवक्षरद्वयेन विंगत्तिय्याकर्षणात्मलमासो निष्य- द्वाते। अर्द्धन वतीयं अर्द्धवतीयं सार्द्षसंवक्षरद्वयमित्यर्थः। एतदिप प्रायिकं तिथिविद्धिक्रासाभ्यां न्यूनाधिकेनाप्यिधमासदर्भनात्। अत्रत्व विण्युधमोत्तरे—

समाद्ये साष्टमासे तसामासोऽतिरिचते।

स चाधिमासकः प्रोत्तः काम्यकमीसु गहितः॥ इति
तथा चतुईभवर्षाधिक-चतुईभगतमकाच्दे वैभाखो मलमासः।
ततः परं षोड्भाधिक-चतुईभगतमकाच्दे भाद्रे जनचिभ्रकासे
मलमास इति। ततः परच जनविभाधिक-चतुईभगतमकाच्दे
न्यावणे षट्तिंभनासे मलमासः। ततः परं दाविभ्रत्यिकचतुईभ

श्रतशकाब्दे ज्येष्ठे पञ्चित्रं शास्त्रामासे मलमासः। द्रत्याद्यनिकशो व्यभिचारो दृश्यते। किन्त्विदं नियतं एकसादिधमासादारभ्य यत्तृतीये सीरवर्षेऽधिमासः पततीति। यच्च—

द्वाचिंगद्विगतिर्मासिदनैः षोड्गभिस्तथा। वटिकानां चतुष्केन पतत्वेकोऽधिमासकः॥

दति वचनं तच्चतुर्धुगानां यावन्तोऽधिमासास्तेषां समिवभाग-कल्पनया गणनप्राप्तकालप्रदर्भनपरं नत्वसंक्रान्तमलमासिनयामक-मिति। एवच्च पच्चसु वर्षेषु दौ दाविधमासकौ भवतः। तथाच विराटपर्व्वणि—

पञ्चमे पञ्चमे वर्षे ही मासावुपचीयते।

यीषो जनयतः पूर्वं पञ्चान्दान्ते तु पश्चिमम्॥ इति ।
तत्र चाईतियानां साईवर्षदयानां पूर्वं प्रथममधिमासं यीषो
यीषोपलचिते उत्तरायणे चन्द्राकों जनयतः, वत्सरस्य प्रकृतत्वात्
पूर्व्वपयाद्वावेन दिधाविभागस्योचितत्वात् फाल्गुनचैत्रयोभेलमासदर्भनाचोत्तरायणं लभ्यते पञ्चान्दानामन्ते पञ्चमे वर्षे पश्चिमं
दितीयमधिमासमर्थाद्दिणायने जनयत द्रत्यर्थः।

कल्पादिसृष्टिमारभ्य सत्ययुगमारभ्य वा पूर्व्वपरव्यवस्था शक्तप्रतिपदमारभ्य सृष्टग्ररभात् सत्ययुगप्रहत्तेश्व। न च वैशाखादिषट्क एव मलमासः स्थानान्यवेति वाचम्—

> प्रायशो न श्वभः सीम्यो ज्येष्ठश्वाषाढ्कस्तथा। सध्यसी चैववैशाखावधिकोऽन्यः स्भिचक्तत्॥

इति गाण्डिल्यवचनात् वैशाखादिषट्कव्यतिरेकेणापि मलमासा-वगमात् सीम्यो मार्गभीषे इत्यर्थः।

तथाच--

चतुविंशाधिक-चतुर्देशशतशकाब्दे चतुर्देश्यां तुला विश्वक-धनु-मेकर-कुभासंक्रान्तयः श्रमावस्याप्रथमपादे मीनसंक्रान्तिः प्रति-पदो दितोयपादे मेषसंक्रान्तिः ततश्च तिस्त्रबद्दे चैत्रो मलमासः। तथा—

\*सप्तनवत्यधिक त्रयोदशशतशकाब्दे फारुगुनो मलमासः तथा त्रयश्वतारिशदधिक-चतुद्देशशते शकाब्दे कात्तिकोऽसंक्रान्तमास द्ति।

नच-

माधवाद्येषु षट्ष्वेकमासि दर्भेद्वयं यदा।
हिराषाढ़: स विज्ञेय: श्रीतेऽत्न ने श्रावणेऽच्युत: ॥
दिव वचनविरोधाशङ्का श्रस्य वचनस्य ददानीं प्रायश्रो माधवादिषट्के मलमासपातप्रदर्शनपरत्वम्।
तथाहि स्र्थंसिद्धान्ते—

प्रागितः सूर्यमन्दस्य कल्पे सप्ताष्टबद्भयः।
इत्यादिना रवेभन्दोचसाधनमुक्का तद्द्रशेन—
देशान्तरगुणा भुक्तिस्तदन्नेत्रोद्धृताः पुनः।
स्वमन्दपरिधिचुसा भगणांशोष्ट्रताः कलाः॥

<sup>\*</sup> क पुस्तके - सप्तनवतीत्यादि प्रक्लित्यमधिकम्। + क पुस्तके - भेते तु।

# कर्वादी तहलं तत्र सकरादावणं स्नृतम्। दत्यनेन मन्दभुतिसाधनञ्जोत्तम्।

तेन चेदानीं मिथुने सूर्य-मन्दारिखतेमीधवादिषट्के मन्दभोगात् किञ्चिदिधिकैकितिंगदिहोराचै रिवसञ्चारात् प्रायशो माधवादिषट्के मलमासो दृश्यते तुलादिषट्केषु शीघ्रभोगादूनचिंगदिवसे रिव-सञ्चारादीदानीं कादाचिल एव।

यदा तु कालविप्रकर्षात् स्थिमन्दो चसुलादिषट्के यास्यति
तदा तत्नेव रवेर्मन्दभोगात् कि चिद्धिक कि चिंग्रद चोराचे रविसच्चारात् प्रायमसुलादिषट्क एव मलमासो भविष्यति माधवादिषट्के तु शीन्रभोगात् जनचिंग्रहिवसे रविसच्चारात् कदाचिदेव
मलमासस्तत पतिष्यति ततसेदानीन्तनप्रायिकप्रदर्शनपरं माधवाद्येष्विति वचनं मन्तव्यम्।

श्रतएव—

यां तिथिं समनुप्राप्य तुलां गच्छिति भास्तरः।
तयैव सर्व्वसंक्रान्तिर्यावन्मेषं न गच्छिति॥
इत्यादापि वचनमीदानीन्तनप्राधिकप्रदर्शनार्थमेवेति।

न च ग्रोषो जनयत इति वचनस्य ग्रोषो माधवादितिको इति समयप्रकाशव्यास्थानं युक्तं वत्सरस्थैव प्रकृतत्वात् पूर्व्यपश्चाद्वावेन दिधा विभागस्थैवोचितत्वात्। चिके तिको इत्यश्चतकस्पनापत्तेश्व। भवतु वा तादृशं वचनव्यास्थानं तथापि पूर्व्योक्तशास्त्रिस्यवचनात् व्यभिचारदर्शनाच स्र्येसिद्वान्तमतोक्तयुक्तेश्व प्रायिकप्रदर्शनाधं वचनं न नियमपरमिति। एकायनेऽपि कदाचिदुत्पातस्चकं क्रमेणाधिमासद्यं भवति तथा ज्योतिषे—

एकायने यदि स्थातां क्रमात् द्वाविधमासकी।
तदा राष्ट्रस्य संचोभो नृपतेरिप संचयः ॥ दति—
तथाच जनपञ्चायदिधक-चतुर्दश्रश्रत्यकाब्दे आषाढ़ो मलमासः।
ततः परं दिपञ्चाश्रधिक-चतुर्दश्रश्रत्यकाब्दे वैशाखो मलमासः।
तथा चतुःपञ्चाश्रदिधक-चतुर्दश्रश्रत्यकाब्दे भाद्रो मलमासः।
ततःपरं सप्तपञ्चाश्रदिधक-चतुर्दश्रश्रत्यकाब्दे भाद्रो मलमासः।
ततःपरं सप्तपञ्चाश्रदिधक-चतुर्दश्रश्रत्यकाब्दे श्रावणो मलमासः।
ततः परं सप्तपञ्चाश्रदिधक-चतुर्दश्रश्रत्यकाब्दे श्रावणो मलमासः।
ततः पर्वभिवतयायिकमिवति।

तस्याको दर्शक इति दर्शको ज्ञापक एकराशी स्थिता दर्शइय-क्रोड़ीक्ततस्य चान्द्रमासस्यातिक्रामक इत्यर्धः। अतिक्रमं विष्ठ-णीति अमावस्याइयमिति यत्न काले अमावस्याइयं अमावस्याइय-क्रोड़ीक्षतश्चान्द्रमासो रविसंक्रान्तिश्र्त्यो भवेत् स कालो मलमासो ज्ञेयः।

तथा ज्योतिषे —

श्रमावस्वापरिच्छितं रिवसंक्रान्तिवर्ज्जितम्।
मलमासं विजानीयात् गर्हितं सर्व्यकस्यस् ॥
ततश्च रवेः सञ्चाराकरणमितक्रम इत्यर्थः। श्रयेकसिन्नव्दे यदा
हावसंक्रान्तमासी स्थातां तदा किं हावेव मलमासी किंवा एकः
तत्र पूर्वी वा परो वा इति संशयः।

अत्र विचित् अपवादवचनाविषयत्वे सति असंक्रान्तमासी मलमास इति लच्चणम् कत्वा एकस्यैव मलमासलमङ्गीकुर्व्वन्ति।

#### तदसत्—

अपवादिविषयज्ञानस्य मलमासज्ञानाधीनत्वेनान्योन्याश्रयदोष-यस्तत्वात् पूर्व्वीपन्यस्तहारीतादिनानामुनिवचनैरमंक्रान्तमासमात-स्यैव मलमासत्वाभ्युपगमाच ।

वस्तुतस्तु हावेव मन्त्रमासी हारीतादानेकमुनिसचणाकान्त-त्वात्तत्र च सत्यपि मस्त्रमासत्वे एकस्य वचनवसात् मस्त्रमास-विषयकनिषेधाविषयत्वं अतएव तस्योपाधिभेदात् नीसघटवत् भानुसङ्घित इति संचाविशेषः। तथा च वराह्न-संहितायाम्—

श्रिभासे दिनपाते धनुषि रवी भानुलङ्किते मासि। चिक्रिणि सप्ते कुर्याची माङ्गल्यं विवाहञ्च॥ इति भेदेन द्वावभिधाय मङ्गल्यमात्रस्य निषेधद्वारा श्रन्येषां कर्भाणां प्रतिप्रसव उत्तः।

श्रतएव कर्माणे सम्यक् सर्पतीति संसर्पसंज्ञापि तस्य वच्यते श्रयञ्च मासः चयमासाधिकरणसंवसर एव भवति। श्रतएव ज्योतिषे—

यदा वक्रातिचाराभ्यां सूर्य्यसंक्रंमणं भवेत्। चित्रयाणामस्भ्धाराक्षस्तदा वहित मिदिनी॥ इति यस्यां तियावेक: सञ्चारस्तत्परित्यावपरः सञ्चारो यया गत्या भवित सा गतिरितचारस्तदा चासंक्रान्तमासः, यया तु गत्या प्राक् सञ्चारितये: पूर्व्वतियावपरः सञ्चारः सा गतिविक्रा तदा च

<sup>\*</sup> ग पुक्तके - भाराम्।

चयाख्यमासः स्थात् ततस्तत्परः पुनरप्यतिचारगत्याऽसंक्रान्त मासो भवेदित्यर्थः।

तथाच--असंक्रान्तमासोऽधिमासः स्फुटः स्था-

हिसंक्रान्तमासः चयाख्यः कदाचित्।

चयः कात्तिकादित्रये नान्यदा स्था-

त्तदा वर्षमध्येऽधिमासदयच्य ॥

कार्त्तिकादित्रय इति प्रायिकप्रदर्भनं सप्तनवत्यधिकत्योदगगत-शकाब्दे माघे चयमासदर्भनात्। किन्तु यिस्मिन्नब्दे चयमासः स्यात् तिस्मिन्नब्देऽधिमासद्वयं स्थात् नान्यदेति नियम इति वचनार्थः। श्रत्न केचित्—

माधवादिषट्कपिततस्य मलमासत्वं तुलादिषट्कपिततस्य भानुलिङ्वितत्वं माधवाद्येषु षट्केष्वित्यादिपूर्व्वीक्तवचनादिति वदन्ति। तत्र—

चतुर्विशाधिक-चतुर्देशग्रतशकाब्दे चतुर्देश्यां तुला-ब्रिश्चिक-धनु-मेकर-कुभासंक्रान्तयः ग्रमावस्थाप्रथमपादे मीनसंक्रान्तिरिति केवलं तिस्नवदे चैत्र एव क्रमबर्डितो मलमासः, वचनन्तु प्रायिकदर्शनार्धिमिति प्रागुक्तम्।

नचोभयोरसंक्रान्तयोः सतोरेव तुलादिषट्कपतितस्य भानु-लङ्कितत्वं अन्यस्य मलमासर्विमिति वाचं विनिगमनाविरहात्। धटकन्यागते सूर्यो हिश्चिके वाथ धन्विनि। मकरे वाथ कुको वा नाधिमासं विदुर्वधाः॥

इति कन्यागतस्याधिमासत्वनिषेधाच ।

## केचित्तु—

दिवसस्य हरत्यक्षे दत्यादिना बीजमुत्तम्। तच क्रमसञ्चय-रूपं पूर्व्वस्यैव न परस्येति पूर्व्व एव मलमास दत्याहुः। तदसत्—

कारणाभावात्र कार्योत्पत्ति परस्याप्यवश्यं कारणमन्बेष्यं तच चयमास एव वाच्यं ततः बक्केस्तृणारणिमणिवदस्यापि बीजान्तरत्वसभावात् क्रमसञ्चयरूपबीजन्तु वक्केस्तृणवत् प्राधिक-मवगन्तव्यम्।

ययवा साईसंवलरहयेन किञ्चित्र्यनमासः सञ्चितस्तस्य यदविश्रष्टं तस्य रवेमेन्दगत्या पूर्व्वा संक्रान्तमासेन सञ्चितस्यापि पुनः सूर्य्यस्य योघ्रगतिवयात् चयमासेन लोपात् पूर्व्वसञ्चित एव किञ्चित्र्यनमासः स्थितः तदविश्रष्टञ्च परासंक्रान्तमासेन पुनः पूरितमिति परस्येव क्रमसञ्चयरूपं बीजं तत्नृतसञ्चयचयमासेन लोपात् पूर्व्वसमीकरणादसत्कत्यत्वात्।

त्रतो न पूर्व्वासंक्रान्तमलमासनिषेधविषयता किन्तु पर्स्ये— विति एतन्मूलकान्येव सुनिवचनानि ।

यथा कालमाधवीये जावालि:--

एकस्मिन्नव वर्षे चेत् ही मासावधिमासकी ।

प्रक्ततस्तव पूर्वः स्यादुत्तरस्तु मलिस्तुचः ॥

प्रकृतः शुद्धः कामाई द्रत्यर्थः।

मदनपारिजाते सृति:—

मासहयेऽब्दमध्ये तु संक्रान्तिन यदा भवेत्। प्रक्षतस्तच पूर्वः स्यादिधमासस्तथोत्तरः॥ सत्यव्रत:--

मासद्येऽपि संक्रान्ति ने चेत्यादंशमालिनः।
प्रक्षतस्तव पूर्वः स्यादिधमासस्तथोत्तरः॥
भीमपराक्रमे--

एकसिमन्निप वर्षे लच्छीतनासयोरभयोः।

तिसात्र परोऽधिमासः स्फुटगत्या भवति चार्नेन्दोः ॥ अर्नेन्दोः स्फुटगत्या इति – प्रथमासंक्रान्तमासक्तसञ्चयस्य चय-मासेन लोषादुत्तरासंक्रान्तमासेन पुनस्तत्सञ्चयादित्यर्थः । कालचिन्तामणी शातातपः –

> तयोदशं यच्छति वाथ मासं चतुईशः कापि न दृष्टपूर्वः। एकत्र मासंदितयं यदि स्था-दर्षेऽधिकं तत्र परोऽधिमासः॥

मत केचित्-पूर्वविधितमासस्य चयमासेन समीकरणात् परत्न वार्षिकसङ्घ्याजनको मासो न तु पूर्व्व दित । सिद्यार्थस्यानुवादकं वचनं मलमासस्तु पूर्व्वएव बीजसङ्गावादिति व्याचचते तदग्रहं एकत वर्षे मासहितयमधिकं यदि स्थादित्यादिपदेन विरोधात्।

मलं वदन्ति कालस्य मासं कालविदोऽधिकम्।
नेहेताच विशेषेच्यामन्यचावस्यकादते॥
दति यद्यपरिशिष्टेनाधिकसंख्याजनकस्यैव मलमासत्वाभ्युप
गमाच।

मुनिवचनस्य विधिनिषेधफलकलेनैव सार्थकलोपपत्ते:।

सिडार्थानुवादकालेन तु नान्तरीचिऽग्निश्चतव्य इतिवत् वैयर्थप्रसङ्गाच परमासस्यैव मलमासतया कर्मप्रतिवस्थकालेन सम्भवति
सार्थकाले वचनस्य वैयर्थकाल्पनाया अन्याय्यलाच परिस्नन् बोज्ञाभावस्य प्रागुक्तयुक्त्या निराक्ततलाचेत्यलं बहुना।
यच नीलाम्बरभट्टन—

कार्त्तिकादिषु मासेषु यदि स्थातां मिलक्तुची।
सर्वकर्माहरः प्रोत्तः पूर्वस्तत मिलक्तुचः॥

इति वचनं लिखितं तन्मदनपारिजात-हिमाद्रि-कालमाधवीयकालचिन्तामिणप्रस्तिषु दाचिणात्य-पाश्चात्यसंग्रहकारै लिखितपूर्वीपन्यस्तवचनविरोधात् निर्मूलमेव समूलत्वाभिमाने तु

प्रागुक्तानेकवचनविरोधात् नो मङ्गल्यं विवाहच्चेति वराहसंहितावचनैकवाक्यतया च कर्मपदमत्न मङ्गल्यकर्मपरम्।

दूखच तयोर्मलिम्ह् चमासयोर्थः पूर्वी भानुलिङ्गताख्यो मिलि-म्लुचमासः सर्वमङ्गल्यकभीहरः प्रोक्तो मुनिभिरित्यर्थः।

अन्ये तु—कात्तिकादिषट्कपतितमिल्क्षुचमासदयविषयं। वचनिमदं व्याचचते।

विशारदेन-समूललेऽपि सर्व्वशिष्टसंग्रहेषु बहुतरवचनविरो-धात्परस्तत्र मलिख्तुच इत्येव पाठ इत्युत्तम्।

षट्पञ्चाग्रदधिक-द्वादग्रग्रतग्राकसंवत्वर ग्राम्बनो भागुलिङ्वतः पीषः चयास्यः फालुनस्त मलमासः। तथा सप्तनवत्यधिक-वयोदग्रग्रतग्राकसंवत्वरे ग्राम्बनो भागुलिङ्वतो माघः चयास्यः फाल्गुनो मलमास दति। यत्तु—घटकन्यागते सूर्ये दृश्विके वाय धन्विनि।

मकरे वाय कुको वा नाधिमासं विदुर्बुधाः॥

इति पारगुनस्यापि मलमासलिनिषधकं वचनं तदेकसिन्दरे मलमासपाते पूर्व्वमासविषयं श्रथवा विश्वकादिमासचतुष्टये मलमासे सित धटकन्यागते सूर्येऽसंक्रान्तमासं नाधिमासं विदु-रिति वचनार्थः। धटस्तुला इत्यर्थः।

यच--चैत्रादर्वाङ् नाधिमासः परस्तताधिको भवेत्।

इति वचनं तदीदानीं प्रायमश्रैतादारभ्य रवेभेन्दगितवमात् कार्त्तिकादारभ्य रवे: भीष्रगितवमाचासंक्रान्तमासस्य प्रायिक-भावाभावप्रदर्भनपरम्। श्रथवा चैचादारभ्योपरितनिषु मासेषु यदि द्वावसंक्रान्तमासी स्थातां तयोरव्वीक् पूर्वी नाधिमासः किन्तु तयो: पर एवाधिमासो भवेदित्यर्थः।

विन्वेतेषु विष्वेव मासेषु मङ्गल्यकर्यानिषधमाह बहस्पति:—

संसपीइसाती मासाविधमासञ्च निन्दिताः।

द्रित मलमासनिषिद्यक्येणेऽपि संसपितीति संसपिः चय-मासात् पूर्व्वीऽसंक्रान्तमासः चयमासस्य तु विवाहादिमङ्ख्य-क्यांणि निषिद्यलात् श्रंहस्पतिसंज्ञा तत्परतस्तु श्रसंक्रान्तमासो मलमासः।

तथा वराह्सं हितायाम--

श्राधमासे दिनपाते धनुषि रवी भानुलङ्किते मासि। चित्रिणि सप्ते कुर्यास्त्रो माङ्गल्यं विवाहञ्च॥ भानुलङ्किते संसर्पे मङ्गल्यं चूङ्रोपनयनादि। तथाच हेमाद्रिकालचिक्तामणि कालमाधवीयेषु स्मृति:—
यद्वर्षमध्येऽधिकमासयुग्मं
यत्कार्त्तिकादिनितये चयाख्यम्।
मासनयं त्याज्यमिदं प्रयत्नात्
विवाहयज्ञोत्सवमङ्गलेषु॥

यज्ञोऽग्निष्टोमादिः काम्यः। उत्सवः काम्योत्सव एव यज्ञसाह-चर्थात्। मङ्गलानि नामकरणाद्युपनयनान्तवालकसंस्कारा एत-द्यातिरिक्तानि मलमासे निषिद्यानि अग्न्याधान-प्रतिष्ठा महादान-व्रतश्राद्यादीनि संसप-च्याख्ययोमीसयोः कार्थाणि।

यद्यप्येकसंज्ञकः संसर्पपरभूतो मासोऽपि प्रक्षतोऽस्ति तथापि तत्तन्मासविशेषाङ्कितककाणि श्राडव्रतादीनि प्रथमोपस्थितत्वात् संसर्प एव कार्य्याणि।

अपरे तु—

पचडियेऽपि मंक्रान्ति यदि न स्थात् सितासिते।
तदा तन्मासिविह्निसृत्तरे मासि कारयेत्॥
इति वचनानुसारात् मासिविशेषाङ्कितकर्माणि प्रक्रतमास्थेव
कार्य्याणि सामान्यानि तु यज्ञ-महादान-प्रतिष्ठादीनि हयोरेव
कार्य्याणीति वदन्ति।
तथा—एकसिन्निप चयमासे मासहयत्वचणाक्रान्तवात्तनमाविशेषहयाङ्कितकर्माणि कर्त्तव्यान्येव।

## अथ मलमासनिषिद्यानि।

रम् ह्यारिशिष्टम् —

मिलिस्तु चस्तु मासो वै मिलिनः पापसभावः। गिहितः पितृदेवेभ्यः सर्व्वकामीसु तं त्यजेत्॥

मिलनः कालमलत्वात्, पापसभव द्रित निन्दाधं सर्वकर्मापदं सभवत्वालान्तरकर्भपरम्।

तथाच ग्रह्मपरिशिष्टम्--

मलं वदन्ति कालस्य मासं कालविदोऽधिकम्।

नेहेतात विशेषेच्यामन्यत्रावश्यका हिधे: ॥

विशेषपदार्थं विवृणोति श्रन्यतावश्यकाहिधेरिति श्रावश्यक-मसभावत्वानान्तरकं कभी श्रहरहः क्रियमाणं गोहिरण्यात्रादिदानं सन्ध्या-पञ्चमहायज्ञादि च उपरागादिविहितस्नानदानादि च। श्रपाटवादिनिमित्तककालाचेपासिहण्णुग्रहशान्त्यादि च तथा कालचेपासिहण्णु वृष्टिकामनया कावीरीयागादि। तथा चावश्यककभीणां प्रतिप्रसवमाह वृहस्पतिः—

नित्यनिमित्तिके कुर्यात् प्रयतः सन् मिलम्तु चे।
तीर्धस्नानं गजकायां प्रेतश्राद्धं तथैव च॥
नित्यमहरहः क्रियमाणं नैमित्तिकं प्रस्नजमिनिमत्तकं श्रादम्।
यथा मार्कण्डियपुराणे—

नैमित्तिकमधो वच्चे याह्रमभ्युदयार्थकम् । पुत्तज्ञानि तत्वार्थं जातकभीसमं नरेः॥

<sup>\*</sup> क पुस्तके—अभ्युद्यासकम्।

श्रस्याप्यसभावकालान्तरकत्वात् तीर्धस्नानमाष्ट्रत्तमेव— मलमामेऽप्यनाहत्तं तीर्धस्नानमपि त्यजित्। प्रति ज्योति:पराश्चरेण श्रनाहत्तस्य निषेधात् श्रस्य तु सावकाश-स्थापि वचनात् प्रतिप्रसवः। गजकायासुपरागनिमित्तकश्रादम्। यमः—सैंहिकेयो यदा भानुं ग्रसते पर्व्वसन्धिषु। हस्तिक्षाया तु सा प्रोक्ता तत्र श्राद्धं प्रकल्पयेत्॥

तथा कठबाह्मणम्—

हस्ती वै भूला स्वभानुरंश्विभरादित्यं तमसा पिद्धातीति।
श्रयवा नैमित्तिकमागन्तुकनिमित्तोपनिपातविहितं उपरागश्रयाद्यपाटवप्रतीकारादि गजकायाममावस्थाश्राह्म।
तथा यमः—वनस्प्रतिगते सोमे क्षाया या प्राद्मुखी भवेत्।
गजकायां तु सा प्रोक्ता पितृणां दत्तमन्त्यम्॥
प्रेतश्राहं प्रेतपदानुष्ठेयश्राह्म्।

तथा दच: — नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा।
तथा तथैव कार्य्याणि न कालसु विधीयते॥
नैमित्तिकानि ग्रागन्तुकनिमित्तोपनिपातिविह्नितानि ग्रह्नुत दर्भनप्रतीकारादीनि।

तथा भीमपराक्रमे—

श्रिभासके विवाहं चूड़ां यात्रां तथीपनयनादि। कुर्यानः सावकाशं मङ्गल्यं न च विशेषेज्याम्॥ सावकाशं यदन्यसिन् काले कर्तुं शकाते समावत्कालान्तरका-

<sup>\*</sup> ख पुस्तने नो।

मित्यर्थः सावकाशमिति पूर्व्वेत सम्बध्वते तेन सावकाशं विवाहं चूड़ां तथान्यदिप सावकाशमुपनयनादिकं मङ्गल्यं न कुर्य्यात् तथा विशेषेच्यां सभावलालान्तरामिच्यामिनिष्टोमादिकं न कुर्य्या-दित्यर्थः। याता तीर्थयाता राज्ञो विजययाता च। यथा लघ्चयातायाम्—

नावमराते यायाद्दोषस्तताधिमासके व्यसनम्। द्रति।
सावकाश्यविशेषणादुपस्थित-परचक्रादि-भयेनासभावत्कालान्तरां
यातां उत्तरकाले कन्यारजोयोगद्रात्यत्वादिसभावनया चासभावत्कालान्तरकं विवाहोपनयनादि तथाऽपाटवादिनिमित्तक
मसभावत्कालान्तरकं ग्रहयज्ञ-कावीर्य्यादिकं मलमासेऽपि कुर्यादेवेत्यर्थः।

तथा—अइन्येकादशे नाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः।

षष्ठेऽत्रप्रायनं मासि चूड़ा कार्य्या यथाकुलम् ॥
द्रित याज्ञवल्कान एकादशाह-चतुर्य-षष्ठाष्टमेषु विह्नितलानामकरण-निष्क्रमणानप्रायनान्यप्यसभावत्कालान्तरकाणि तथा कुलान्तरप्राप्ते षष्ठमासे क्रियमाणं नामकरणञ्च सुख्यकालकरणे
कालान्तरस्य संस्काराप्रकर्षप्रयोजकत्वात् ।

तथा कालमाधवीयधृत-काठकरुह्यं \*---

अनन्धगतिकां नित्धं कुर्याद्वीमित्तिकां क्रियाम्। अनन्धगतिकामसभवत्कालान्तरामित्यर्थः॥

एवच जातकर्भ-जातेष्टि-पुच्चजन्मनिमित्तक-जम्मदिनविहित

<sup>\*</sup> ग पुस्तके—ग्टह्यवचचो ज्ञिखितम्।

गोहिरण्यादिकदान-स्तिकाषष्ठ्यादिदेवतापूजादीन्यसभावलाना-न्तरकाणि कर्त्तव्यान्धेव।

तथा आर्द्रास्थरवी विह्नितलादसम्भवलानान्तरकं नवोदक याद्यमि कार्यम्। तथैकादश्युपवासोऽपि कार्यः।

पची पची च कर्त्तव्यमेकादम्यामुपोषणम्।
द्रत्यादिवचनेन प्रतिपचपुरस्कारेण विह्नित्वादसम्भवकालान्तरत्वा
त्तरकारेण तत्पचीयविधिवाधात्। तथा दर्भश्रादमिप मन्तमामे
कार्य्यं प्रतिमासविह्नित्वेनासभवकालान्तरकावात्।
यथा कात्यायनः—

अडान्वितः आर्डं कुर्व्वीत शाक्षेनाप्यपरपद्यं नातिकामित। मासि मासि वोऽशनमिति श्रुतेः।

आपस्तम्बः--

मासि मास्यपरपत्तस्यापराह्नः श्रेयानिति। सामान्यमासमात्रपुरस्वारेण विहितस्य दर्भश्राडस्य मलमासा-करणे लोप एव स्थात्।

नच--

सिपण्डोकरणादूर्डं यत् किञ्चित् यादिकं भवेत्। इष्टं वा प्यथवा पूत्तं तन्न कुर्यान्म लिन्कुचे॥ इति लघुहारोतेन दर्शयादमपि सिपण्डनोत्तरयादलात् पर्युदस्त मिति वाच्यम्।

अन्यत्रावश्यका हिधेरिति वचनेन उपरागश्राह-नित्यश्राहा दि वदस्यापि प्रतिप्रसवात्। नतु--

षद्या तु दिवसैर्मासः कथितो वादरायणे । पूर्विसर्डं परित्यच्य उत्तराईं प्रशस्यते ॥ इति वचनामासैक्येन दर्भयादस्यापि सक्ति दिधानात् सावकाशल मिति वाच्यम् ।

मासदयस्य नामैकोन षष्ट्या दिवसैरेकमासलस्य भाक्तलात् देशान्ति विप्रारकारेण विह्नितं यत् कम्म तदुत्तरे प्रक्तत-वैशाखादी मास्येव कुर्य्यात् सावकाशलात् नतु मलमास द्रत्यर्थः।

एवच्च निरवकाणं दर्शपौर्णमास्यैकादश्युपवासादिकं यथा प्रतिमासं क्रियते तथा दर्शयाद्यमपीति।

तयाच ऋषयङ्गः--

अवषट्कारहोम च पर्व चाययणं तथा।

मलमामेऽपि कर्त्तव्यं काम्या द्रष्टीर्विवर्ज्जयेत्॥
अवषट्कारहोम: सायंप्रातहींमो वैष्वदेव च पर्व दर्पपीर्णमासी
पिण्डिपित्यन्त ॥

यद्यपीष्टिसाइचर्घात् दर्शश्रादं नीचते तथापि तुत्वन्यायात् तद्पि श्राययणं नवशस्येष्टिः साम्निकर्त्तव्या।

यद्यप्याययणं सावकाशं तथापि वचनामलमासेऽपि कार्यां काम्यासु सावकाशा दृष्टो विवर्ज्यत् निरवकाशासु कावीर्यादिकाः कर्त्तव्या एवेति प्रागुत्तम्।

<sup>\*</sup> ग पुरुतके - वादरायगैः।

<sup>†</sup> ग पुरतके - अग्निहोतम्।

तथा हारीत:--

श्रायो मिलक् चो त्रेशो दितीयः प्रक्ततः स्नृतः।
तिसां प्रक्रते मासि क्रुर्व्यात् श्राद्धं यथाविधि॥
तथैवाभ्यदयं कार्यं नित्यमेकं हि सर्वदा।
वैशाखादिमासविशेषपुरस्कारेण विहितं यत् तच्छादं मासदयस्थैकनामलेनोत्तरे मासि वैशाखादी सावकाश्राद्धात् सन्भवत्कालान्तरकं ब्रीहियवपाकनिमित्तक-युगाद्याख्युक्कण्णपचादिविहितं
ग्रंभ्युदयच्च विवाहादि सावकाशं प्रक्रतमास्थेव कार्यं न तु
मलमासे दित तात्पर्थम्।

प्रक्षतमासकरणस्य तत्ति विवाकीरेव प्राप्तत्वात् नित्य-मावस्यकमसम्भवत्वालान्तरकिमत्यर्थः । तच्च केवलं मलमासेऽपि सर्व्वदा कार्यम् । एतच्चान्यत्नावस्थका विधेरिति रह्मपरिशिष्ट-वचनेन समानार्थकम् । एवच्च दर्भया द्रैका दस्युपवासका वोर्यादिकं सुतरां कत्त्वियमित्यायातम् ।

तथा सावकाशक भागां निषेधमा इच्योति:पराग्रर:---

बाले वा यदि वा हाडे श्रुक्ते चास्तसुपागते।

सलमास इवैतानि वर्ज्जयेदेवदर्शनम्॥

श्रग्न्याधेयं प्रतिष्ठाञ्च यज्ञ-दान-व्रतानि च।

देवव्रत-हषोत्सर्ग-चूड़ाकरण-मेखलाः।

सङ्ख्यमिषविकञ्च मलमासे विवर्ज्जयेत्॥

एतानि वच्चमाणानि अग्नाधियादौनि मलमास इत श्रुकास्तादिः खिप व जियेत्। देवदर्शनं प्रथमदेवदर्शनिमिति प्रागिवोक्तम्, यद्भः कास्यो रिगष्टोमादिः नित्योऽपि वसन्तकत्त्रेयः सोमयागो मासान्तरे सावकाशत्वान कर्त्तव्यः, दानञ्चात्र महादानम्।

वापी-कूप-तड़ागानि प्रतिष्ठा यज्ञकर्भ च।

न अय्योग्यलमासे च महादान व्रतानि च॥

महादानग्रव्दमुलापुरुषादिषु षोड़ग्रसु नानार्थी यामदग्न्यादिषु

रामग्रव्दवदनगमकधर्माभावात्।

तान्युक्तानि मह्यपुराणे यथा—

श्रायं स्थात् सर्वदानानां तुलापुरुषसंज्ञितम्।

हिरण्यगभेदानच ब्रह्माण्डं तदनन्तरम्॥

कल्पपादपदानच गोसहस्रच पचमम्।

हिरण्यकामधेनुस हिरण्याखस्तयैव च।

हिरण्याखरयस्तदत्तद्वेमरयस्तथा॥

पचमाङ्गलिकं तदत् धरादानं तयैव च।

दादगं विष्वचक्राः स्थात्तदलल्पलतासकम्॥

सप्तमागरदानच रत्नधेनस्तयैव च॥

महासृतघटस्तदत् षोड्गः परिकीर्त्तितः॥

तथा सुवण्काणाजिनाचलतिलधेन्वादिदानमपि मलमासे न कार्यम्।

समादये साष्टमासे तस्मानासीऽत्यरिचते। स चाधिमासकः प्रोत्तः काम्यकसीस् गहितः॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - विष्णुचक्रांस्।

इति विषाधमातिगा काम्यकमानिषधात्। मुमुत्तुणा लनभि संहितफलं कत्त्वभवेति।

न च महादानव्रतानि चेति विशेषनिषेधो व्यथ इति वाच्यम्। अनिभमंहितफलस्यापि महादानस्य पर्य्युदसनीयत्वेन चिर्तार्थ-त्वात्। केचित्त्—

महादानपदं खायोगव्यवच्छेदकं न खन्यदानव्युदासकं काम्य-कभैसु गर्हित दत्यनेन सर्व्यदानपर्य्युदासादित्याहुः।

देवव्रतं नियमपूर्व्वकवेदपाठः व्रषोत्सगैश्वेकादशाहिवहितेतरः सिपण्डनोत्तरकर्त्तव्यः कार्त्तिकादौ विहितः सावकाशत्वात् पर्युदासविषयः। एकादशाहिवहितस्तु निरवकाशत्वाव्वीमित्तिक-त्वाच वैपच्चिकश्राहवदुपरागनिमित्तकस्तानादिवच कर्त्तव्य एवेति प्रागुक्तम्।

मङ्गल्यं प्रतिपादोत्ता(?) चूड़ाकरणोपनयनातिरिक्तं नाम-करणानप्राप्रविवाहादीनां बलोवहञ्चानयेत्यादिवत् विशेषदंश्रीनेन सामान्यश्रव्यविशेषपरत्वात्।

श्रभिषेको राज्याभिषेकः। श्रत्न व्रतस्यारभ एव पर्युदस्यते सावकाशत्वात्—

> ऋज्ञेशस्तगः सुरवरेकगुरुश्व सिंहे। शक्रोशस्तगः सुरवरेकगुरुश्व सिंहे। नारस्यते व्रत-विवाह-ग्रहप्रतिष्ठा जीगादिकमा गमनागमनञ्ज धीरे:॥

इति कश्यपवचनेन कालाशीचे ब्रतारकानिषेधदर्भनात् सल-मासेऽपि तुल्यन्यायाच ।

श्रात्यव्रतन्तु वसरं प्रतिमासं कुर्थात् इति मासमानपुर-स्कारेण विधानात् निरवकाश्रत्वेन मलमासेऽपि कर्त्तव्यं प्रतिष्ठा तु न कार्था कालान्तरे सावकाश्रत्वात्। यथा रसाहतीयावते शिवरहस्थे—

मासि मलिस्तुचेऽप्येवं यजेहेवीं सग्रह्मराम्।

किन्तु नोद्यापनं कार्य्यिमित्याह भगवान् ग्रिवः॥
यत्न तु त्रते द्वादशसु मासेषु मासविशेषोक्षेषेन कर्माविशेष उत्तसत्दुत्तरे प्रकृते मासि सावकाशत्वास्त्रसम्। यथाः
सर्व्वजयात्रतादि च।

तथाच लिङ्गपुराणे—

प्राच्चे तु वर्त पश्चात् संप्राप्ते त्विधमासके।
पृद्धमानेन तं त्यक्का कार्यं द्वादशमासिकम्॥
पूर्व्धमानेन मलमासश्चाष्ट्रमानेन तं मलमासं त्यक्का द्वादशसु
मासेष्वेव कार्यभित्यर्थः।

तथा सावकाश्वकर्यणां निषेधमा इज्योतिषम्—

यदा ग्रभी याति गभस्तिमण्डलं

दिवाकरः संक्रमणं करोत्यधः।

तदाधिमासः कथितो विरिश्चिना

विवाह्यात्रोत्सवयद्गदूषकः॥

गभिस्तिमालिनः सूर्यस्य मण्डलं मध्यपदलोपी समामः, यदा

शशो याति श्रमावस्थान्तिमच्चण इत्यर्थः। श्रमावस्थामतिक्रम्थाधः प्रतिपत्समये रविः सञ्चारं करोतीत्यर्थः।

कानिचित्तु वचनबलात् मलमासेऽपि सावकाशानि कार्याणि। यथा लघुहारोत:—

प्रत्यव्हं हादशे मासि काथा पिण्डिक्रिया वृधे: ।
कितित् त्रयोदशे मासि श्राद्यं मुक्का तु वत्सरम् ॥
चक्रवत् परिवर्त्तेत स्र्य्थः कालवशाद्यतः ।
श्रतः सांवत्सरं श्राद्धं कर्त्तव्यं मासिचिक्कितम् ॥
मासिचक्कन्तु कर्त्तव्यं पौषमावाद्यमेव हि ।
यतस्तत्र विधानेन मासः स परिकोर्त्तितः ॥
श्रमंक्रान्तेऽपि कर्त्तव्यमाब्दिकं प्रथमं दिजेः ।
तथेव मासिकं पूर्व्वं सिपण्डीकरणन्तथा ॥
गर्भे वार्डुषिके क्रत्ये स्तानां पिण्डिकसंसु ।
सिपण्डीकरणे चैव नाधिमासं विदुर्बुधाः ।

स्ताहे प्रतिसंवलारं कुर्यादित्यनेन स्ताहिवहितं सांवलारिकं यादं प्रत्यव्हं स्ताहादवधेर्मृताहपर्यन्तं मास इति व्यवस्थया द्वादंशे मासि कार्थिमित्युलारः।

क्षचित्तु—

वसरे द्वादशे वा मासि तत्पूर्वेषु वा मासेषु मलमासपाते वयोदशे मासि कार्थं तस्यैव प्रक्षतमासवात्।

श्राद्यन्तु सांवसिरिकं वचनादुत्तरं प्रक्षतमासं विद्याय द्वादशे मलमास एव सिपण्डनानन्तरं कार्थं सांवसिरिकविधेः सिपण्डनी- त्तरकालप्राप्ततात्। मध्याधिमासे तु तयोदशे मासि आहं वस्यते।

ननु सीरत्रयोदग्रमासस्य सीरमृतमासितरत्वात् कथन्तत्र आड-मित्याह चक्रवत् परिवर्त्तेतित चक्रवत् परिस्नमण्वग्रेन गतेमेन्द्रत्व-ग्रीव्रताभ्यां कदाचिदेकराश्रिभोगे तिथिद्दयप्राप्ती आडसंश्रयात् कदाचिद्दा मृतिथिरतामे आडलोपापत्तेस्तदा च प्रतिसंवत्सरं कुर्य्यादिति विधिवाधापत्तेः सीरमासचिक्नं विहाय पौषमाद्यादि-चान्द्रमासचिक्नितं सांवत्सरिकआडं कार्यं यतस्तत् सांवत्सरिक-आडे विधानेन शास्त्रेण स माद्यादिचिक्नितआन्द्रो मासः प्रकी-क्तितः स च चान्द्रमासो हारीतेनैव इन्द्राग्नी यत्र ह्रयेते द्रत्यादि-नाभिह्नितः।

श्राद्यं सुक्का तु वलारिमित्युक्तमिव स्पष्टयित—

श्राद्यं सुक्का तु वलारिमित्युक्तमिव स्पष्टयित—

श्राद्यं सुक्का तु वलारिमित्युक्तमिव स्पष्टयित—

श्राद्यं सुक्का तु वलारिम प्रथमाब्दिकं सिपण्डनिक्ता प्रथमाबिकं तथा सिपण्डीकरणात् पूर्वं मासिकं द्वादशमासिकं सिपण्डीकरणञ्च प्रकृतसृत्तरमामं विचाय कत्तेव्यम्।

हादशमासिकमिति व्याख्याय सिपण्डीकरणानन्तरिक्रियमाणं सांवसिकव्याडमनाहत्य प्राचामाचारो दुराचार एवेति वदन्ति। तदश्रंडं स्ताहे प्रतिसंवसरं कुर्यादिति वीपाबाधापत्तेः। श्राद्यं सुक्ता तु वसरिमत्यनेन प्रकृति त्रयोदशे मासि निरस्य हादश्र एव मलमासे प्रत्यव्दिविह्तस्य सांवसरिकश्राद्यस्य प्रथम-वसरे दिश्रीतलाच। श्रतः सांवसरं श्राडमित्यनेन प्रत्यब्दिविहितश्राडस्यैनोपसंहा-राच — तथैन मासिनं पूर्वं सिपण्डोकरणन्तथा। इत्यनेन हादशमासिक-सिपण्डोकरणयोः पृथक्प्रतिप्रसनाच।

श्राब्दिकं प्रथमं नरैरित्यत प्रथमपदवैयर्थाच ।

स्ताहे प्रतिसंवत्सरं कुर्यादिति विधिविहितस्यैवं सांवत्सरिकस्य
हि प्रथमहितीयादिव्यवहारी युच्यते न तु हादशमासिकस्येति ।

न च हादशमासिकमेव सांवत्सरिकश्राहमिति वाचं

मताइनि तु कर्त्रव्यं प्रतिमासञ्च वसरम्। प्रतिसंवसरञ्जेव श्राद्यमेकादशेऽहनि॥

द्रित याज्ञवल्कोरन वसारं व्याप्य प्रितमासं कुर्ध्यादित्यनेन विहितस्य हादशमासिकस्य प्रतिसंवसरविध्यगोचरत्वात्।

यचान्यदुत्तमाधुनिकै:—

प्रतिमासन्तु वसारं प्रतिसंवसरञ्चेव-इत्यनेन सामान्यविशेष न्यायात् पदाच्चनीयवत् प्रथमाञ्चेतरप्रत्यञ्चेश विधीयमानं कथं प्रथमाञ्चे प्रसज्जेपति। तदतीवाशुह्रम्।

सामान्यविशेषन्यायस्यैकविषयकत्वनियमात् अन्ययातिप्रसङ्गात्।

न चात्र प्रतिमासं कुथ्यात् प्रतिसंवत्सरञ्च कुर्यादिति विधि-ह्यस्यैकविषयकताऽस्ति अन्ययामावस्यायां पित्रभ्यो दद्यादित्य-पेच्य सताहे प्रतिसंवत्सरं कुर्यादित्यस्य सामान्यविशेषन्याया-दमावस्येतरपरत्वमस्तु।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - चिक्कितां यः पतितः।

न च वत्सराधिकरणतामादायैकविषयता वाच्या मासिक-याद्वविधेवैत्सरान्तर्गतमासा एवाधिकरणानि प्रत्यव्दविधेसु वत्सर द्रति कथमेकविषयता।

किञ्च-

प्रत्यन्द-प्रतिमासविध्योच्याच्यापकभावाभावेन खातन्त्रात् सामान्यविशेषभावस्य कः प्रसङ्गः-उभयीरविशेषत्वादिति। नच—

परेषु जुहोतीत्य चाष्य परहोमिवधी अग्न्याधानस्या-गक्यतारंगी जुहोतीति विधेः सङ्गोचवदतापि सङ्गोचोऽस्विति वाच्यम्। हेलभावात् समानविषयत्वाभावाच । किच याद्यं सुत्ता तु वत्सरिमत्यनेन हारीतेन क्यं प्रक्षतत्वयो-दशमासं विहाय द्वादश एव मासे प्रथमाव्दे प्रथमाव्दिक याद्वं विहितम्।

यच-

ब्राह्मणाय दिध दीयतां तक्रं की खिल्यायेतिवत् प्रतिमासञ्च वसरं प्रतिसंवसरञ्चेत्यत्रोत्तिवाधया प्रथमवसरितरपरतं प्रति-संवत्सरविधेरिति तैक्त्रम्। तदप्यतीवायुक्तम्—

उत्तिवाधाया अपि समानविषयक्तविनयमात्। अतएव चैत्रो सङ्त्रो मैत्रो वजतीत्यत्र नोत्तिवाधा॥ किञ्च यदि पूर्वीत्तसामान्यविधिमपेच्य उत्तरस्य विशेषविधेः प्रवृत्तिः स्थात् तदा सामान्यविधिकत्तिवाधाविषयः स्थात्। नच प्रत्यव्दविधिमपेच्य प्रतिमासविधिः, न वा सामान्यविशेषभावो व्याप्ययापकभावाभावात्। नवा प्रत्यव्दिविधः पृद्धः प्रत्युत याज्ञवल्काव्चने प्रत्यव्दिविधः पर एव स्रूयते इत्युक्तिबाधायाः कः प्रसङ्गः।

किञ्च हारोतेन प्रथमान्देऽपि सांवत्सरिक याद्विधानमसङ्गतं स्थात्।

न च दादशमासिक याद्वे तन्त्रे शैव सांवसित सिडमिति वाच्यं वाक्ये उभयो से खप्रसङ्गाह्वादशमासिक प्रेतपदक्किन देवतात्वं सांवसिति तु पिल्लपदक्किन देवतात्विमिति देवताभेदेन तन्त्व-तावगमाच फलभेदेन प्रयोगभेदाच हादशमासिकस्य प्रेतत्वपरी-हार: फलं सांवसितकस्य तु पिल्लिसिति।

एतेनानुषङ्गोऽपि निरस्तः प्रतिसांवसिकिविधः सिपण्डनी-त्तरकालविहितत्वेन कालभेदाच ।

न च सिपण्डनशाहमेव सांवसिति वाश्रां विधि-भेदेन पालभेदेन च श्राह्मेदात् सिपण्डनस्य पार्व्वणैकोहिष्टाङ्गतया हाङ्गकलेन सांवसिरिकेतरलाच हारोतिन पृथ्यिविहितलाचेति।

श्रतएवापराह्ने क्रियमाणसिपण्डनानन्तरमपराह्न एव सताहे प्रथमसांवसरिकमवध्यमेव प्राञ्चः कुर्व्वन्ति। राविसायाद्वेतरस्यैव श्राडयोग्यकाललादिति।

अस्यैव श्राह्य प्रतिग्रहे एकाहः पुनरान्दिक इति वचनेन प्रायश्वित्तसुपदिश्वते। पुनरान्दिके प्रथमप्रत्यान्दिके इत्यर्थः। यत्तु—

पूर्वेद्युर्वाधिकं याडं परेद्युः पुनराव्दिकम्। इति ग्राङ्गनाम्ना वचनं पठिन्त तदमूलं तसंहितायाभद्दश्लात् सम्बिद्धि पूर्व्वदिने अपराह्णानुरोधि क्षते सिपण्डीकरणे पर-दिने यदि सतिधेमध्याक्ते लाभः स्थात्तदा परैद्युरिप पुनराब्दिकं याडं कार्यं न तु सिपण्डनसाइचर्यात् पूर्व्वदिन एवेति नियम इति वचनार्थः।

श्रतः प्रथमसंवत्तरि सांवत्तरिकमवश्यं कार्यमिति सिडम्। ततश्रापक्षण क्वते सपिण्डोकरणे सांवत्तरिकस्यापकपेविधाना-भावात् पूर्णे संवत्तरे तदवश्यं सुतरामेव कार्यम्।

तदस्तु प्रक्ततमनुसरामः।

गर्भ वार्डुषिके क्रत्येचेति—

गर्भे गर्भकालो-गर्भाधान-पंसवन-सीमन्तोत्रयने वार्डुषिके कालो धनहाडियहणे स्तानां पिण्डकम्भस दाशाहिकपिण्डदानाद्यश्राड-मासिकादिषु सपिण्डीकरणे च नाधिमासदीषं विदुर्तान्यधि-मासे तु कत्तव्यानीलाथे:।

स्तानां पिण्डकमीस्ति प्रितश्राडं तथैव चेति हाइस्पितवचन-ममानाथं सिप्डोकरणन्तथेति पूर्व्वोक्तेऽपि प्रतिप्रसवि पुनः सिप-गड़ीकरणपदं सिप्डनापकर्षाथम्।

ननु मलमासपाते चयोदगेऽपि सपिण्डनमाह विष्णुधक्योत्तरे— संवत्सरस्य मध्ये तु यदि स्यादिधमासकः। तदा वयोदशे मासि क्रिया प्रेतस्य वार्षिकी॥

तथा सत्यव्रत:--

संवत्सरस्य मध्ये च यदि स्थादिधमासकः।
तदा त्रयोदशे श्राडं कार्यं तदिधकं भवेत्॥

विणाः — मासिकार्यवत् दादशाहं याद्यानि कत्वा त्रयोदशिक्षः वा कुर्यात् संवत्सरस्य मध्ये यद्यधिमासो भवेत् तदा मासिकार्थं दिनमेकं वर्दयेत्।

त्रसाध: न्याभी चापगमे द्वादशसु दिनेषु द्वादशमासिकानि काला त्रयोदशिक्षि सपिण्डनापकर्षे कुर्यात् यदि तद्दत्सरमध्ये-ऽधिमासः स्यात्तदा आददिनमेकं बर्धयेत्।

तेन चयोदशदिनेषु वयोदशमासिकानि क्षत्वा चतुर्दशाहे सपिण्डनमिति।

विष्णुधर्मीत्तरे--

मध्ये चेदिधिमासः स्यात् क्य्यादभ्यधिकं ततः। सत्यं—एतेषां वचनानां मध्यपदश्रुतेमध्याधिमासविषयत्वं हारीत-वचनत्वत्थाधिमासविषयिमिति न विरोधः।

इत्यात मध्याधिमासे द्वादशे मासि सपिण्डीकरणस्यासभवो सतमासीयसताहाप्राप्तरेवमाद्याधिमासेऽपि। अन्याधिमासे तु मासद्वयस्येकनामत्वात् सतमासीयतिथिलाभः।

एतेनेतदुत्तं भवति दादशमासेऽधिमासपाते तत्रैव सपिग्डनं सांवत्सरिकं कार्थम्।

यदा लन्येष्वेकादशसु मासेषु अधिमास: स्यात् तदा वयो-दशसु वयोदशयाद्वानि कला वयोदशे मासि सपिण्डनं सांवत्स-रिकञ्च कार्यमिति।

<sup>\* (</sup>ग) पुस्तको - अधिकः पाठः मन्त्रवर्ज्ञो हि स्ट्रहाणाम्।

चयमासस्य पूर्वभासमरणे तु मध्येऽधिमासपातेऽपि दादश-मास्येव सिपण्डनं तत्रैव सृतमासीयप्राप्तेः – न तु त्रयोदश्रमासे वच-नानां युक्तिमूलत्वात् चयमासस्योत्तरमासमरणे तु त्रयोदश्रमास्येव निर्व्विवादं तत्रैव सृताञ्चलाभादिति ध्येयम्।

श्रमावस्थासृतस्य तु मध्ये मलमासपातेऽपि न तत्र मासिकं किन्तु तिथ्यन्तरस्थव।

यथा समयप्रकाश्रधता कुथुमि:--

श्रव्हमस्बुघटं दद्यादत्रञ्चामिषसंयुतम्।
संवत्सरे विद्येष्ठेषि प्रतिमासञ्च मासिकम्॥
संवत्सरातिरेको वै मासश्चैव त्रयोदश।
तिसंस्त्रयोदशे श्राष्ठं न कुर्थादिन्द्संचये॥

संवत्सरे विद्यं सलमासपातेन मासाधिक्यादित्यथः। किन्त्वतापि त्योदग एव मासि सपिण्डनं सांवत्सरिकञ्च तत्वेव सृतमासीय-तिथिप्राप्तेः।

यत्तु— संवत्सरातिरेको वै मासश्चव त्रयोदश।

**%तस्मात्रयोदगं आदं न कुर्य्यानीपतिष्ठते** ॥

इति ऋष्यशृङ्गवचनं तदन्याधिमासविषयममावस्यासृतविषयं वा।

यच- जातक भीणि यच्छा डं नवश्रा डं तथैव च।

प्रतिसंवत्सरश्राइं मलमामेऽपि तत् सृतम्॥

इति सत्यव्रतवचनम्—

<sup>\*</sup> ग पुस्तके त्रावयोदभम्।

यच-

वर्षे वर्षे च कत्तेव्यं मातापित्रोमृताहिन।

मिलिक् चेऽपि कर्तव्यं व्याघ्रस्य वचनं यथा॥

इति व्याघ्रवचनम्

यच--

न कुथ्याचालमासे तु काम्यं कभी कथञ्चन ।

स्वा नैमित्तिकं श्रांडं तिह तिनेव कीर्त्तितम् ॥

एकोहिष्टन्तु यच्छाडं तन्नैमित्तिकसुच्यते ।

इति प्रजापतिवचनं तत् यदि साकारं स्थात्तदा तत् सर्व्धमन्द्याधि
मासविषयं हारीतवचनसमानार्थं वर्णनीयम् । वर्षे वर्षे च यच्छाडं

प्रत्याव्दिकशाडमित्यर्थः

श्रयवा---

मलमासमृतानाञ्च श्राष्ठं यद्यतिवत्सरम्।
सलमासिऽपि कत्तेव्यं नान्येषान्तु कदाचन।
इति पैठीनसिवचनेकवाक्यतया मलमासविषयम्।
तथा चोशनाः—

मलमासम्तानान्तु यच्छाद्वं प्रतिवत्सरम्।

मलमामे तु तत्कार्छां नान्छेषामिति निश्चयः॥

तिषे—

न यात्रां न विवाहञ्च न च वास्तुनिवेशनम्। न परीचां न प्रतिष्ठां कुर्य्यात् प्रासादभूरुहाम्॥ न हिर्ण्यं न वासांसि धारयेन्यलमासके।

#### शुक्रिकौस्रहो ।

वास्तुनिवेशनं वास्त्वारकाम्।

तथा--

उद्यानविद्याग्रहकर्णविध—
प्रामादशङ्घाद्युपभोगयात्राः।
कुर्यात्ररो नैव ग्रहप्रविशं
मिलनुचे मासि तयैव मङ्गलम्॥
श्रीगोविन्दपदद्दन्दध्यानदोपाभिदीपिता।
प्रेत्तावतां प्रेत्तरणीया कालग्रहिनिक्पिताः॥

\* (क) पुस्तके-विवेचिता।

## अयोदकशुद्धिः।

एवं कालश्रु निरूप्येदानीं जलादीनां श्रु बिनिरूप्यते। मनुः—

> श्रापः श्रुष्ठा भूमिगता वैत्रणांत्र यासु गोर्भवेत्। श्रव्याप्ताश्चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः॥

प्रशस्तगन्ध-रूप-रसान्विताः। दुर्गन्धा निन्दितरूपा दुष्टरसाय वर्ज्जनीया दत्यर्थः। तवापां श्रक्षरूप-मधुरसी खाभाविकी, गन्धसु यद्यपि खाभाविको नास्ति तथापि सांक्रामिक एव प्रशस्तो याद्यः, तेन प्रशस्तगन्धान्विता गन्धद्दीनाश्वापः श्रुडा दत्यर्थः।

तथा च शङ्घः,—

भूमिष्ठमुदकं श्रुषं तद्देव श्रिलागतम्। गन्धवर्णरसेर्दृष्टैवि जितं यदि तद्भवेत्॥

यम:--

अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मणी च प्रस्तिका। दशरावेण शुध्यन्ति भूमिष्ठञ्च नवोदकम्॥

हारीत:-

मत्य कङ्गर श्रम्बूक शङ्ग श्रिक्त कपर्हकैः। पोला नवोदकञ्चेव पञ्चगव्येन श्रध्यति॥

<sup>\* (</sup>ग) तथा तद्वच्छ्चि।

मत्यायस्थिनिर्मातपात्रैर्ज्ञलं पीलेत्यर्थः । श्रचोभ्याणामपां नास्ति प्रस्तानाञ्च दूषणम् । स्तोकानासुद्दृतानाञ्च दोषेदुं प्रलमिष्यते ॥ उद्गतायापि श्रध्यन्ति श्रज्ञेः पात्रेः ससुद्दृताः । एकरात्रोषितास्तासु त्याच्या मध्या श्रपि प्रियाः ॥ प्रस्तानां स्रोतोज्ञलानां, दोषेः श्रेषम्त्रपुरीषादिभिः ।

#### योगियाज्ञवल्काः-

अयाद्या आगता आपो नद्याः प्रथमविगिताः।
प्रचोभितास केनापि यास तीर्थाहिनिःस्ताः॥
श्रष्मनद्याः प्रथमवेगागता आपः, तीर्थाहिनिःस्ताः गङ्गादिप्रवाहात् प्रथग्भूय विनिगता इत्यर्थः।
व्यासः--

त्यजेत् पर्युषितं पुष्पं त्यजित् पर्युषितं पयः। न त्यजेज्जाङ्गवीतोयं तुलसीविल्वपङ्गजम्॥

नदाः कूपतङ्गगानि सरांसि सरितस्तथा।

#### उश्ना:—

श्रमद्भूतान्यदोषानि मनः खायम्भुवोऽत्रवीत्॥ स्तपञ्चनखात् कूपादृत्यन्तोपहतात्तया। श्रपः समुद्धरेखार्वाः शेषं शास्त्रेण शोधयेत्॥ सरितः प्रमरणशीला निर्भरा दृत्यर्थः, कूपादिति संवृतोदकोप-लचणं, शास्त्रेण शास्त्रविधिनेत्यर्थः।

## अत्यन्तोपहतलमाह आपस्तम्बः--

शिरोक्हाणि विग्मूतं स्तीरजो मर्त्यमेव च।

एभिश्व दूषिते कूपे कुम्भानां श्रतमुद्धरेत्॥

एवच्च कुम्भश्रतोद्धरणे यत्न सर्व्वीदारो भवति तचैव सर्व्वीदारः।

श्रिषकजले तु घटशतोद्धरणं छत्वा श्रीधयेत्।

शोधनमाच ब्रहस्पति:--

वापीकूपतड़ागेषु दूषितेषु विशोधनम्।
घटानां श्रतसुद्ध्य नदीतोयं ततः चिपेत्॥
पञ्चगव्यं ततः चिग्ना ब्राह्मणान् खस्ति वाचयेत्॥
स्वस्ति वाचयेत् ब्राह्मणेभ्यः किञ्चिद्देयमित्यर्थः। श्रतिमह्सु
तड़ागादिषु दोषाभाव द्रत्युक्तमेव।

तथाच बहदिषाु:—

जलाशयेष्वथान्धेषु स्थावरेषु महीतले। कूपवत् कथिता शिंद्धिमहत्सु न तु दूषगम्॥ स्थावरेषु स्थिरतरेषु।

श्रिशः — कूपे विष्मूत्रसंस्थे पीला तोयं दिजोत्तमः।
विराविण विश्वधित कुभी मान्तपनचरित्॥
यसु कूपे पिवेत्तोयं ब्राह्मणः श्रवदूषिते।
श्रहोराचोषितो भूला पच्चगव्येन श्रध्यति॥
देवलः — क्षित्रो भित्रः श्रवस्रेव कूपस्थो यदि दृश्यते।
पयः पीला विराचन्तु मानुषे दिशुणं स्नृतम्॥

<sup>\* (</sup>ग) पुस्तके देवलवचनं नोजुतस्।

#### श्रापस्तस्व:--

श्रन्थजै: खिनता: कूपा स्तङ्गगिन तथैव च।

एषु स्नात्वा च पौत्वा च पञ्चगव्येन श्रध्यति॥

श्रन्थजाः कैवन्तिदयः।

अङ्गिरा:—

चाण्डालकतक्षेषु यद्यज्ञानाज्जलं पिवेत्।
चरेत् सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यञ्च सृमिपः॥
तदर्बन्तु चरेहैश्यः पादं श्रूद्रस्य ज्ञापयेत्॥
अङ्गिराः—

चाण्डालभाण्डसंस्पृष्टं पिवेद् यः कूपतो जलम्।
गोमूत्रयावकाहारस्तिराचेण विश्वध्यति॥
श्रद्भामिकजलपाने तु विश्वषमाह शातातपः—
यदि विष्रः प्रमादेन श्र्द्रस्य तु जलं पिवेत्।
उपोष्य विल्वपद्मानां पंलाशस्य कुश्रस्य च॥
एतेषासुदकं पोला तेन श्रुडिमवाप्नुयात्॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके – दापयेत्।

## अय भूमिशु डि:।

े भूमिस्तावदश्रुडा विविधा भवति, अमेध्या दुष्टा मिलना च। यथा देवल:---

प्रस्ते गिभिणी यत स्त्रिमतं यत मानुषः।
चाण्डालैक्षितं यत यत वा दद्यते भवः॥
विण्मृतोपहतं यत कुण्पो यच दृश्यते।
एवं कश्मलभूयिष्ठा भूरमध्येति कथ्यते॥
चाण्डालैक्षितं चाण्डालवसतिस्थानं, विण्मृतोपहतं प्रत्यहं विण्मृत-करणेनोपघातः, कुण्पः भवः।
दृष्टामाह स एव—

(क्रि) क्रिम कीटपदचेपैदूषिता यत्र मेहिनी। त्रमापकर्षणैः चिप्तैर्वान्तैर्वा दुष्टतां व्रजेत्॥ त्रममवनीभृतं अपकर्षणं श्लेषादि।

मिलनामा ह—

नख-दन्त तनूज त्वक् तुष-पांश्य-रजोमलै:।
भक्त-पङ्ग-त्वणे वीपि सञ्कता मिलना भवेत्॥
तनूजं लोम।
शुडिमाइ देवलः—

दहनं खननं भूमेरवलेपन-वापने।
पर्धाण्यवर्षणञ्चिति शीचं पञ्चविधं स्मृतम्॥
पञ्चधा वा चतुर्धा वा भूरमेध्या विश्रध्यति।
दिधा चिधा वा दुष्टा तु श्रध्यते मनिनेकधा॥

वापनं सदन्तरेण पूरणं, उपघातसूयस्वात्यवास्यां दहनादिभिः पञ्चभिर्वापनान्ते अतुभि वी सूरमध्या विश्वध्यति। दुष्टा तु दहना-दिभिस्त्रिभि देहनलेपनाभ्यां वा। मलिना तूपलेपनमात्रेण शुध्यतीत्यर्थः।

याज्ञवल्कार!--

भूशिकिनाहोत् कालाहोक्रमणादिप।
सेकादुक्केखनाक्षेपाद् ग्रहं मार्ज्जनलेपनात्॥
मार्ज्जनमवकरिनरसनं, यावता कालेन गन्धलेपच्यो भवति स

एवाच कालः, सेको जलचालनं, उन्नेखनं म्बचणम्। श्रव्न च उपघातभूयस्वात्पत्वापेचया समुदायेन प्रत्येक्षेन श्रुडिरिति व्यवस्था। ग्रहस्य प्रथगुपादानं मार्ज्जन—लेपनयोः प्रतिदिन-प्राप्तर्यम्।

**%श्रक्षिरा:**—

यावत्यां ने वापिता नी ली तावती चाश्र चिमे ही।
यावद दादशवर्षाणि परतस्त श्र चिमे वेत्॥
नी ल्या चोपहते चेने धान्यं क्ष्यत्परिरोहति।
अभो ज्यं तद दिजाती नां भुक्ता चान्द्रायणञ्चरेत्॥
वीकी परी चर्यं चेने स्वया के श्री विकास स्वया

सुमन्तु:— नीलीप्ररोहणं चेतं तथा वै श्रीण्डिकालय:। तस्य शुडि: समाख्याता वर्षेद्वीदश्रभिवेहि:॥

<sup>\*</sup> क पुस्तके - त्रापस्तकः।

<sup>ां</sup> ख पुस्तके पाठः - वापिता यत नी जी सात्तावद्भ स्यशुचिभवेत्।

<sup>ा</sup> एस्तके - यत्तु परोइति।

### सरोचि:--

ग्टहेष्वजातिसंवेशे शुद्धिः खादुपलेपनात्। संवासो यदि जायेत दाहलेपे विनिहिशेत्॥ श्रजातिश्वण्डालादिः, संवेशे खापे, संवासोऽवस्थितिः। बीधायनः—

अनेकोद्वाह्ये दारुभिले मार्जनादुह्नेखनात् चालनाच शुहे दृष्टकाः सङ्गीणिभूताः।

सङ्गीणीभूताः परस्परं ग्रथिता इत्यर्थः।

देवल:--

मार्जनात् चालनाच्छु डिरश्मनः चोभितस्य च॥

विजस्य मरणे वेश्म विश्वध्येत दिनत्रयात्।
श्व-श्रूद्र-पितताश्वान्त्या स्ताश्चेद् विजवेश्मिनि॥
श्रीचं तत्र प्रवच्यामि मनुना भाषितं यथा।
दशरात्राच्छुनि प्रेते मासाच्छूद्रे भवेच्छुचि॥
दशरात्राच्छुनि प्रेते मासाच्छूद्रे भवेच्छुचि॥
दशरात्राच्छुनि ग्रेते मासचतुष्टयात्।
श्रत्यन्त्ये वर्ज्जयेद्रेह्मित्येवं मनुरत्रवीत्॥

श्रत्यन्ये पुनः पुनदीषोपस्थिती।

यथोत्ताकालानन्तरमपि विशेषमाह सम्बर्तः—

रहश्राहिं प्रवच्यामि अन्यस्थश्रवदूषणे।

प्रोत्सुच्य स्रामयं भाग्डं सिहमनं तथैव च॥

ग्रहादपास्य तत्सर्वं गोमयेनोपलेपयेत्। ब्राह्मणैर्मन्वपूर्तेश्च हिरण्यकुश्वारिभिः॥ सर्वमभ्युचयेहेश्म ततः श्रध्येदसंशयम्॥

याज्ञवल्काः--

पत्यानस्तु विशुध्यन्ति सोमसूर्य्याश्रमारुतैः॥ निर्लेपविषयमेतत्।

तथा यम:---

रणाक है मतीयानि स्षष्टा न्यन्य खवायसै:।

मार्तनेव \* शुध्यन्ति पक्षेष्टक चितानि च॥

पराग्रर:—रणाक है मतीयानि नावः पन्यास्तृणानि च।

स्पर्भनाव प्रदूष्यन्ति पक्षेष्टक चितानि च॥

स्पर्भनादन्य जातीना मित्यर्थः।

यम:— ब्राह्मणावसथे भूमिं देवागारे तथैव च। मध्यां चैव सदा मन्येद् गवां गोष्ठे तथैव च॥ अनुपहतविषयञ्चैतत्।

माक्ष्ण्यपुराणे—

रथ्यागतञ्च चेलादि तात! वाताच्छुचि स्मृतम्॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके—मास्ताकेषा।

† ग पुस्तके—मस्ताकेषा गुध्यन्ति।

# यथ तैजसादिद्रव्यश्विः।

मनु: —

निर्लेपं काञ्चनं भाग्डमिद्गित विश्वध्यति।
श्रजमश्ममयञ्चेव राजतञ्चानुपस्कृतम्॥
श्रजं श्रङ्गश्रत्यादि, चकारात् काचपात्रञ्च, श्रनुपस्कृतं रेखादिगुणान्तराधानरिहतम्।
सलेपस्य तु विशेषमाह स एव—

तैजमानां मणीनाञ्च सर्व्यस्थाश्ममयस्य च।
भस्मनाद्भिर्मृदा चैव श्रुडिक्ता मनीविभिः॥
ताम्बायःकांस्यरैत्यानां त्रपुणः श्रीसकस्य च।
श्रीचं यथा हं कत्त्रेव्यं चारान्होदकवारिभिः॥

यथाई लेपमलाद्यपकर्षानुसारण चारो भस्म, अस्तोदकं जम्बीरा-दिरसः, अस्तोदकं ताम्बरित्यानां सम्बध्यते, अन्येषु चारोदकं पश्चाज्ञलेनेति सर्वेत्र सम्बन्धः।

शहः--

चारेण श्रिष्ठं कांस्यस्य लौ इस्य च विनिद्दिशेत्॥ मार्कग्डेयपुराणे—

> श्रीडुम्बराणामस्त्रेन चारेण नपुसीसयोः। भस्माम्ब्भिश्व कांस्थानां श्रुडिः प्रावी द्रवस्य च॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तवे - लौइस्थाप।

बह्सति:—

श्रमसा हमरूपायः कांस्यं श्रध्यति भसाना। श्रम्भसा ताम्बरेत्ये पुनदोहेन स्रण्मयम्॥ पुनदोहेन स्रण्मयमिति चाण्डालादिस्पर्शविषयम्। श्रोणितोच्छिष्टादिस्पर्शे परित्यागमाह मनः—

अप्रोचणात्तृणकाष्ठञ्च पलालञ्च विश्वध्यति।
मार्ज्जनोपाञ्चने व्यस्म पुनःपाक्षन स्रणस्यम्॥
मद्येर्भूतैः पुरीषेश्व ष्ठीवनैः पूयश्रीणितैः।
संस्रष्टं नैव श्रध्येत पुनःपाक्षन स्रणस्यम्॥

ब्रह्यम:--

मिण्मुताप्रवालानां शङ्कानासुपलस्य च। अञ्जानाञ्चेव सर्वेषामितः शीचं विशोधनम्॥ उपहत्विषये कश्यपः—

सिकताभि दीर-दन्त-शृङ्गाश्रम शृङ्ख-श्रुक्तीनाम्॥ सिकताभिजलभिश्रवालुकाभिः।

तच्यां दारणङ्गास्यामिति याच्चवल्काते त्वचनमत्यन्तीपहत-विषयम्।

थास:--

खदाद्धिः श्रध्यते दाक तत्त्रणेनातिदूषितम्। मात्तिकच पुनःपाकात् त्याच्यं मूत्रादिदूषितम्॥

<sup>\*</sup> ग उस्तवे - पङ्क्तिरियमधिका।

### श्रङ्गिरा:—

गवात्रातानि कांस्यानि श्रूदोच्छिष्टहतानि च ॥
श्रध्यन्ति दयभिः चारैः खकाकोपहतानि च ॥
गण्डूषं पादश्योचञ्च यत्नृतं कांस्यभाजने ।
भूमी निचिय्य षणासान् पुनभसा समादिशेत् ॥
यदिख्ययं यसिनित्यं षः

#### श्रापस्तकः--

भसाना शुध्यते कांस्यं सुरया चेत्र लिप्यते।
सुरा-विश्मृत-संसृष्टं शुध्यते दाहलेखने:॥
श्रद्राणां भाजने भुक्ता भुक्ता वा भित्रभाजने।
श्रहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति॥

#### बोधायन:--

भिन्नकांस्ये तु योऽश्रीयात् नद्यां स्नात्वा दिजीत्तमः। गायत्त्राष्ट्रसहस्रन्तु एकभक्तस्ततः श्रुचिः॥

देवल: —

तास्त्र-रजत-सुवर्ण-गृङ्ख-ग्रुति-स्फटिकानां भित्रसिति न दोष: । बीधायन:—

तैजसानां पाताणां मूत प्रीष श्रकास्व जुणपमधैरत्यकाल — संसर्गे परिलेखनं गोमूते वा सप्तरातं स्थापनं महानद्यां वा । महानदी गङ्गा।

<sup>\*</sup> व पुस्तके - म्यूड़ोच्छिष्टानि यानितु। गंग पुस्तके - भिद्यसभिद्यम्।

चिरकालसंसर्गे तु हाइद्विष्णुः \*\*—
श्रव्यन्तोपहतं सर्व्यं लीहभाण्डमग्नी प्रचिप्तं श्रध्येत्। मणिमयमश्ममयं वा सर्व्यञ्चानं सप्तरातं महीतले निखनेत्।
लीहभाण्डं सुवर्णादिते जसभाण्डम्।

ब्रह्मपुराणे—

सुवर्ण रूप्य ग्रङ्काश्म श्रुतिरत्नमयानि च।

कांस्यायस्ताम्च रैत्यानि त्रपुसीसमयानि च॥

स्तिकाग्रवविग्मृत रजस्वलाहतानि तु।

प्रचेप्तव्यानि चैवाग्नी यच यावत् सहेदिष॥

रत्नमयं स्फटिकादिमयं, स्तिकारजस्वलोपहतत्वं भोजनद्वारा,
यत्पाचं यावत्वालमग्निं सहते तावदग्नी योजयेदित्यर्थः।

ग्रितिचरकालसंसर्गे वीधायनः—

तैजसानां मृत—पुरीषास्टक्—कुण्पमद्यैरिधवासितानामग्निना-वर्त्तनमतेजसानामुक्तर्गः।

शातातप:--

संहतानान्तु पात्राणां यदेकसुपह्न्यते।
तस्यैव शोधनं प्रोक्तं न तु तत्स्पृष्टिनामपि॥
न तु तस्योपहतपातस्य स्पर्भवतामन्येषां पात्राणामित्यर्थः।
याज्ञवल्काः—

तच्चणं दारुश्कास्त्रां गोबालैः फलसस्यवाम्॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके विष्ण्ः।

पत्तसभुत्रामलायुप्रस्तीनां गोबालजलघर्षणैः श्रुडिः, उपहत-विषयचैतदन्यया चालनेनिति। तथा तत्वेव—

> यतिपात्राणि सद्वेणुदार्व्वनाबुमयानि च। सन्निः शुद्धिरेतेषां गोबानैश्वापि घर्षणात् ॥

> > \* ग पुस्तके - अवधर्षणात्।

## अथ प्रोचगादिशुहिः।

श्रहः:--

निर्धासानां गुड़ानाञ्च लवणानान्तथैव च।

\*मूलानां कुसुमानाञ्च जणीकापीसयोस्तथा॥
प्रोचणात् कथिता ग्रुडिरित्याच्च भगवान् यमः॥
ग्रुत्यन्तोपहतानां गुड़ादीनां परित्यागमाह देवलः—
सर्वद्रवाणां मूलानां लवणस्य गुड़स्य च।
नान्यत् शीचं परित्यागादश्रुडानामिति स्थितिः॥
विष्णुः—

गुड़ादीनामिच्चविकाराणां प्रभूतानां पुनः पार्केन स्नेइनवणा-नाञ्च ि वार्थिग्निदानेन ] प्रोच्चणेन तु पुस्तकानाम्। मनु:—

> मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि। चममानां ग्रहाणाञ्च शुद्धिः प्रचालनेन तु॥ चरुणां स्नुकसुवाणाञ्च शुद्धिकृषोन वारिणा। सप्त्रप्र्येभकटानाञ्च सुषलोटूखलस्य च॥ श्रद्धिसु प्रोचणं भीचं बह्ननां धान्यवामसाम्। प्रचालनेनकं खन्यानामद्भिरेव§ विधीयते॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तको-- नुसुम्भानुसमानाञ्च। † क पुस्तके-- चिक्कितांगः पतितः।

<sup>‡</sup> क पुस्तके - त्वल्पानाम्।

<sup>§</sup> ग प्रकाले - अज्ञिः गौचम्।

चेलवस्भीणां ग्रहि वेंदलानान्तयैव च।

याकमूलफलानास्र धात्यवत् ग्रहिरिष्यते॥

प्रोचणात् त्रणकाष्ठस्र पलालस्र विश्वध्यति॥

प्रहो यच्चपानविश्वेषः, चरूणां चर्तसंसक्षानां, स्व्र्स्वादिपात्राणां स्वेहाक्षानामित्यर्थः, स्कां यच्चकभीणि दव्वीविश्वेषः, वैदलानां वेखादिदलनिभीतानां चेलवत् धान्यवदिति बह्ननां प्रोचणेन खल्यानां चालनेनेत्यर्थः।

लोकाचिः—(लीगाचिः)

दाभ्यामू हुँ सरतानि वस्ताणि प्रोचणेन तु। दशारभ्य विचित्राणि सितान्यारभ्य विंशते:॥

अङ्गिरा:---

संहतानि च वहाणि पटकुट्याविकानि च।

कामाचाण्डालसंस्पर्शे प्रोच्चणाच्छुडिरिष्यते॥
संहतानि प्रच्छदपटादीनि, पटकुटी वस्त्रग्रहं ग्राविकं कब्बलः।
देवलः—

तृ तिकासुपधानश्च पुष्परक्षाश्चितानि च।

प्रोषिवितातेष किश्चित्वरैक्सार्ज्येन्सुइः॥

पश्चा वारिणा प्रोच्च विनियुक्चीत कभीसः।

तन्तु कीग्रेय-कृतप-पष्ट-चीम-दुक्लजाः॥

प्रत्यशीचा भवन्येते प्रोषणप्रोच्चणदिभिः।

तान्येवासिध्ययुक्तानि निर्णिज्याद्गीरसर्षपैः॥

पुष्परक्तानि कुसुभापुष्पादिना रिश्चतानीत्यर्थः।

#### याज्ञवल्काः —

सोधेरदकगोसूनैः शुध्यत्याविककीषिकम्। सन्त्रीफलैरंशपटं सारिष्टैः कुतपन्तथा॥

जषः चारमः तिका, ग्राविकं कम्बलः, कीषिकं क्रिकोषोशं ग्रंशपष्टं पष्टगाटकः, क्षतपो नेपालकम्बलः, ग्रिष्टं गौरसर्षपः, उदक्रगोम् वैरिति सर्वव सम्बध्यते, एतचात्रकोपद्वतविषयं पूर्ववचनात्।

बौधायन:--

ब्रह्मपुराणे—

वासोवत् वत्कालकाणाजिनानां श्रुडिरिति ग्रेषः॥ विष्णुः—

श्रत्यनोपहतस्य वस्तस्य प्रचालितं यत्र विरच्यते तिच्छिन्छात्॥ न विरच्यते उपरि क्षतरागविहितं न स्यादित्यर्थः।

प्रत्यहं चालयेदस्तं दैवे पैते च कर्माणि।

शुध्येद्विणमूत्रश्रकासग्दूषितन्तु सदम्बुभिः॥
विण्यः—न प्रचालितं पूर्विष्टतं वा वामो विस्यात्॥

जावालः—

श्रूद्रधीतं स्त्रिया धीतं तथा रजकधावितम्। प्रत्यग्याम्यदशाश्रष्कमधीतं मनुरव्रवीत्॥ बीधायनः—

> काषायवासाः कुरुते जपहोमप्रतियहान्। न भवेत्तस्य न स्याच ह्याक्येष्वयो ह्विः॥

## अङ्गिरा:--

स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पित्ततपण्म्।

हथा तस्य महायज्ञा नीलीवस्तस्य धारणात्॥

नीलीरतं यदा वासी ब्राह्मणोऽङ्गेन \* धारयेत्।

यहोरातमुपोषित्वा पञ्चगव्येन शुध्यति॥

## नरसिंहपुराणे—

न रत्तमुल्वणं वासी न नीलच प्रयस्थते।

मलातच द्याहीनं वर्ज्जयेदस्वरं बुधः॥

उत्वणमुद्धदं सर्वती रत्तिसित्यधः, एकदेशरत्तन्तु न दुष्टिमित्यर्थः।

कालिकापुराणे,—

निर्देशं मिलनं जीशं तथा गातावलिकतम्। परकीयं ह्या्निद्ग्धं सूचीविद्वं तथासितम्॥ उप्तकीयमधीतञ्च श्रेषारक्तादिद्वितम्। नीलीरक्तमाख्जग्धं देवे पेत्रे च वर्ज्यत्॥

#### जावालि: —

नार्मेकाच वसनं परिदध्यात्नद्वन॥ सनु:—

उपानहीं च वासय धतमन्थेन धारयेत्। उपवीतमन्द्रारं स्त्रजं करकमेव च॥ करकं कमग्डनुम्।

<sup>\*</sup> ग पुस्तवो — अङ्गेष्।

## अथान्रशुद्धिः।

वशिष्ठ:-

ग्रहदाहे समुत्यने विनष्टे पश्चमानुषे। श्रभोज्यस्तद्गतो ब्रीहिर्धातुद्रव्यस्य संग्रहः॥

ब्रहद्विषाु:-

श्रमिद्धानस्य यन्मानस्पहतं तन्मातं परित्यच्य काण्डनप्रचानने कुर्यात्॥

असिडानस्य तण्डुलस्य।

तथा हारीत:

कण्डन-विस्रयन-चालनैः पत्नीस्रतानामवहननिष्यवनै ब्रीहियव-गोधूमानाम्।

फलोक्ततानां तण्डुलानाम्।

मनु:-

पित्रज्थं गवाद्वातमवधूतमवत्तम्।
दूषितं केमकोटैस स्याद्येषेण श्रध्यति॥
भच्यपित्रज्धिमिति कुन्नुक्तभद्दः। अवधूतं निश्वासोपहृतं अवद्भृतं
स्यादिक्तत्त्तुतम्।

याज्ञवल्काः--

गोवातेऽने तथा केशमिक्षकाकी टटू षिते। सलिलं मसम्दारि प्रचेत्रव्यं विश्व हुये ॥

<sup>\*</sup> म पुस्तके - हारीतवदनं नोज्ञतम्।

नेवलजलं भस्मजलं सज्जलं चेत्यर्थः। नेशकीटादिदूषित इति—— जपरि सतमन्तिकानेशादिपाते बोडव्यम्।

यथा यम:--

मिचिकाकेशमनेषु पतितं यत्न दृश्यते।
मूषिकस्य पुरीषं वा चतं यचावधूनितम्॥
भसाना स्थ्रस्य वाश्रीयादभ्युच्य सिंजलेन च ॥
जीवनाचिकास्पर्भे तु न दोषः।

यथा याज्ञवल्काः --

विष्रुषो मिल्लकाः स्पर्भे वताः प्रस्तवणे श्रुचिः ॥
मिल्लिकाविशादिभिः सहपावेन दूषितात्रन्तु वर्ज्जयेदैव यथा न
भुज्जोतित्यनुवृत्तौ मनः—

केशकीटावपन्न पदा सृष्ट्य कामतः॥ अवपनं सहपन्नमित्यर्थः।

देवल:--

विश्र हमिप चाहारं मिचका-क्रिमि-जन्तुभिः।
केशकीटन वैर्वापि दूषितं परिवर्ज्ञयेत्॥
श्रू सुत्ताविश्रष्टञ्च चिरपर्युषितञ्च यत्।
दम्पत्योर्भुत्तशिष्टञ्च तन सुञ्जीत कहिचित्॥
श्रू सोजनाविश्रष्टं खाली स्थितिमत्यर्थः।

श्रातातपः—

की यकी टाद्युपहतं खवायस निरी चितम्। की वाभिगस्तपतितैः स्तिकोदकानास्तिकैः॥ ट्रष्टं वा स्याद् यदनन्तु तस्य निष्कृतिरूचिते । अभ्युच्य किच्चिदुदृत्य सुवर्णरजतोदकैः ॥ भस्मना वापि संस्पृष्य भुच्चीताप्यविशक्षितः ॥ उत्रि केशादिपातेनोपहतमित्यर्थः ।

यच--

किश्वकीटगवाद्रातं वायसोपहतञ्च यत्।
क्रीवाभिशस्तपतितेष्दक्यासूतिनास्तिकैः॥

दृष्टं वा यदि वा सृष्टमत्रमाद्रातमेव वा।

भुक्कोत्तार्थं तु तद्द्रव्यं स्नातव्यं विमले जले॥

तदहः चपियला तु घृतं प्राश्य विश्वधित।

नोत्तारयति चैत्सर्विमुपोष्यैव विश्वधिति॥

इत्यक्तिरोवचनं तत् खवायसक्तीवादीनां निरीक्तणे सञ्जलप्रचेपादि शंकियितिरेक्षण भोजनप्रायिस्तिविधायकम्। खवायसक्तीवादीनां स्प्रीनाघ्राणयोस्त सञ्जलादिप्रचेपेणापि न श्रु हिवचनाभावात्।

यस:---

उद्बाया म्बिभ: सपृष्टं गवाद्यातञ्च यद्भवेत्। काककुकुटसंस्पृष्टं शक्तं वा क्रिमिसंयुतम्॥ अभोज्यञ्च दिजातीनां धर्माराजवची यथा॥

मनु:--

विड़ानकाकाकूच्छिष्टं भुक्ता ख-नकुनस्य च। क्रेगकीटावपत्रञ्च पिवेद ब्रह्मसुवर्चनाम्॥ ब्रह्मसुवर्चना पीत्रप्रयास्थातत्तः।

### विशिष्ठ:--

देवद्रोखां विवाहे च यन्नेषु प्रतिषु च।

काकै: खिभिश्च यत् स्प्रष्टं तदनं नैव दूखित ॥

तावन्माचं समुष्टृत्य शिषं संस्कारमईति॥

देवद्रोखां देवतायतने, यावन्मात्रसुपहतं, संस्कारो कृज्जलाभ्युच्चणं प्टतप्रचेपः।

हहिष्णुः—

द्रोणाधिकं सिद्धमन्नसुप्रहतं नैव दुष्येत्, तस्योपहतमात्र-मपास्य गायच्याभिमन्तितं सुवर्णाभा चिपेत् सूर्यस्य दर्शये-दंगेश्व॥

#### मनु:--

उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यह्मतः कथञ्चन।
ग्रनिधायेव तद्रव्यमाचान्तः ग्रचितामियात्॥
स्थानान्तरे तद्द्रव्यमनिधाय खाङ्ग एव स्थापियत्वा क्षताचमनः
ग्रचिः स्थात्, द्रव्यमपि ग्रजं भवेत्। द्रव्यमतान्नव्यञ्चनादिव्यतिरिक्तं द्रव्यं। दुग्धमेवेति रत्नाकरः।

### ब्रह्स्पति: -

अरखेऽनदके राती चीरव्याद्वाकुले पथि। सत्वा मृतं प्रीषच द्रव्यच्स्तो न द्र्यति॥ शीचच कुर्यात् प्रथमं पादी प्रचालयेत्ततः। उपस्पृथ्य तद्भ्युच्य रहतीतं श्रचितासियात्॥ देवनः — ग्रभोज्यं प्राहराहारं श्रतं पर्य्युवितच्च यत्। ग्रन्यच दिधसिपभ्यामीवधान्मधुनी गुड़ात्॥ श्रतं स्वभावमधुरमन्त्रतां गतं ग्रत प्रतिप्रसवात् श्रत्तगुड़स्य भद्यत्वेऽपि श्रत्तगुड़पक्षस्य निविधमाह। शृहः—

कोवलानि च श्रुक्तानि तथा पर्युषितानिक च।
गुड़पक्कञ्च भुक्ता वै तिरात्रं व्रतमादिशेत्॥
कोवलानि अन्यद्रयामित्रितानोत्यर्थः। श्रुक्तगुड़पक्कस्य मित्रितलेऽपि वचनानिषधः।

यम:--

दिध भच्यञ्च श्रुतोषु सर्वञ्च दिधसम्भवम् ॥ याज्ञवल्काः--

श्रवं पर्युषितं भोज्यं सेहातां चिरसंस्थितम्। श्रक्तेहा श्रिपि गोधूम-यव-गोरसिविक्रियाः॥ श्रन्यदिपि चिरसंस्थितं सेहातां सावा भोज्यमित्यर्थः। यमः—

श्राममांसं घृतं चौद्रं तैलं स्नेहाः फलोइवाः। श्रन्यभाण्डस्थिता दूष्या निष्कुान्ताः श्रचयो मताः॥ "श्रुडिः प्लावो द्रवस्य च" इति याज्ञवल्कावचनमनुपहतविषयम्। प्लावो वस्तादिना विमलोकरणम्।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - कोवलानि तथाद्वानि ... .. विरावञ्च वती भवेत्।

### यातातप:--

तापनं ष्टततैलानां प्लावनं गोरसस्य च।
तन्मात्रसृष्ट्रतं ग्रध्येत् कठिनं यत् पयो दिध ॥
तन्मात्रं यन्मात्रसृपहृतम्।

### हारीत:--

दिध-सिंप:-पय:-चौद्रे भाग्डदोषो न विद्यते॥ वसिष्ठ:---

पयोदिधिविकारादि श्रुचि पात्रान्तरिख्तम्।
प्रावनेन द्रवं यच घनच्च प्रोचिणेन च॥
पात्रान्तरं क्रत्वा वस्य प्रावनेन, घनस्य च प्रोचिणेन शुद्धिरित्यर्थः।

### यत्तु—

भाण्डस्थितमभोज्यानामपो दिध पयः पिवेत्।
ब्रह्मकूचीपवासेन दिजातीनाच निष्कृतिः॥
श्रद्भः तूपवासेन दद्याद्दानच शिक्ततः॥
दिति पराशरवचनं तदन्यजभाण्डस्थस्य पयसः पानविषयं पातानतरकरणे तु विशिष्ठादिभिः शुद्धिविधानात्।

## ब्रहस्पति:—

ताम्बूलपावे यत्तीयं चूर्णे यचापि गोरसे। चीद्रे तैसे गुड़े चैव न दोष: शाकटायन:॥

<sup>\*</sup> ग पुक्तके - स्टूड्स नोपवासः स्थाच्छुदो दानेन गुध्यति।

शातातप:--

ष्टतं दिधि तथा चौरं तथैवेचुरसो गुड़ः। शूद्रभारङगतं तक्षं तथा सधु न दुर्थति॥

मनु:--

"नाद्यात् शूद्रस्य पक्तान्तम्" ॥

हारीत:-

कन्दुपक्षं स्नेहपक्षं पायसं दिधिश्वतावः।

एतान्यश्रूद्रात्रभुजां भोज्यानि मनुरद्रवीत्॥

कन्दुपक्षं उखापक्षं चिपीटकलाजादि, पायसं पयोविकारः

श्रामिचादीति रत्नाकरः। अश्रूद्रात्रभुजां दिजानां श्रूद्रपक्षान्यध्ये
तानि भोज्यानीत्यर्थः॥

हरिद्रा गौरसशृषी धान्यं काषायमैद्यवम्। न चैषां पाकदोषोऽस्ति तैलस्य लवणस्य च॥ इति गौड़पठितवचनात्

हैमन्तिनं सितास्तिनं धान्यं सुद्रास्तिला यवाः॥
इति पूर्व्वेलिखितशातातपवचने हिविद्वेश्यकथने धान्यस्यास्तिनताविशेषणस्वरसाच स्तिन्धान्योदनं गौड़ो सुन्जीत तदन्ये न मन्यन्ते
सर्व्वेसंग्रहेष्विलिखितत्वेन "हरिद्वेत्यादि वचनस्यामूल्लात्, शातातपवचने च श्रसिन्नपदं होमादौ स्तिन्धान्यव्यावन्तेनं, श्रन्यथा
धान्यलाविशेषान्तेनापि होमादिप्रसङ्गात्।

पाश्वात्यास्तु सिताश्विन्यमिति पठित्वा आश्विनमाससभावी ब्रीहिरिति व्याचन्नते। वस्ततस्तु नानामुनिवचनेषु हि:स्वित्रनिषधात् स्वित्रतर्णुल-भचणं यदापि निषिषं तथापि वच्चमाणविश्वष्ठवचने घृतदिध-मित्रणप्रतिप्रमवाद् गौड़िश्चष्टानां तत्र प्रवृत्तिः। यथा प्रङ्वास्तिविती—

न दि:पक्षं न श्रुताञ्च न च पर्युषितं तथा॥ मार्क्षेण्डेयपुराणे—

> भिन्नभाण्डगतं दुष्टं मुख्वातोपशामितम्। अग्न्युषापकं द्वि:स्विन्नमवकोटमसंस्कृतम्॥

मुखवातिनोपशामितं पुल्लारेण त्याजितोष्णभावं, यद्ष्रव्यं अग्नेर-षणा धूमेन पक्षं कदलश्रीफलादि, अवकीटं कीटावपद्मं, सब्बेत दुष्टमिति सम्बन्धः।

नाद्यादिखनुहत्ती विश्वष्ठः-

अनं पर्युषितं भावदुष्टं पुनःस्विन्नमामस्जीषपनं, कामन्तु दभा घृतेन वाभिस्नावितश्रमुपभुज्जीत ॥

पुन: स्वितं निष्पत्रोदनं काठिन्यादिनिमित्तं पुनर्ज्जलादिना स्रतपाकं, यच स्वित्रधान्यतण्डुलानामोदनं तदिप पुन: स्वितं एतेन अतं निष्पाद्य तदतं दुग्धेन सह पुन: पाकेन पायसं क्रियत इति केषाचिदाचारो दुराचार एव।

दाचिणात्यासु—-स्विनावतारितं व्यद्मनं पुनर्वृतादिपानेन संस्कृतमपि दि:स्विनमाद्यः। अतएव प्रथमतो पृतादिसंस्कारेण

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - अभिघारितम्।

तत्रैव धृतादिप्रचेपेण वा व्यञ्जनं पचिता। श्रिन्धे तु अभीष्ट-निष्यत्तिपर्य्यन्तं पाकपदार्थमाइः।

यामिति निषेषीऽयं स्तिन्नधान्यतण्डुलिवषयः पुनःस्तिन-सानिध्यात्। न चामं तण्डुलमुद्गादौति कल्पतर्व्याख्यानं युक्तं प्रक्षतत्वादनस्य विशेषणात्। न चादनीयमात्रेऽनश्रव्दो यौगिकः-यतीते क्तप्रत्ययविधानात्। न चात्र तदवगमः किन्तु स्रोदन-शब्दवाचे धान्यविकारविशेषे योगरूढ़ एव।

#### अतएव

भि:सा स्त्री भक्तमन्धोऽन्नमोदनोऽस्त्री स दीदिवि:। इत्यमरकोष:।

एवञ्चामविश्रेषणात् स्वकारणे तण्डुले लाचणिकमन्नपदं, अतो नाममुद्रादिनिषेधः।

किञ्च तण्डुलमात्रस्य भच्चत्वे श्रामान्नेन श्राह्यवैष्वदेवादि-विधानमसङ्गतं स्थात्। श्रापस्तम्बेनापि—

सर्वे पर्युषितमनाद्यं फाणित-एथुक-धाना तण्डुल-करमा-तर्ज-शाक-मांस मधुचौरविकारीषधि सूलवर्ज्ञम्॥

इति प्रतिप्रस्य पर्युषितस्यापि तण्डुलस्य भच्यतं विहितम्। अविगानेन सर्व्यदेशीयशिष्टप्रवित्तिय दृश्यते। तस्मात् सान्निध्यात् स्विन्नतण्डुलविषय एव निषेधो युक्तः।

ऋजीषपक्षसृतां व्रह्मपुराणे—

भूमेरन्तर्गतं कला सृद्धियाच्छादितश्च यत्।
पक्षमां सस्जीषश्च प्रयतात्तम् भन्तयेत्॥
उत्तानां पर्युषितानां सर्व्वषां प्रतिप्रसवमाद्य कामन्त्वित।
अतो गौड़िश्चिरानां पर्युषितात्तवत् रितिमञ्जूणात् स्वित्तत्र्णुलानभन्नज्यम्। एतमूलक एव साधारणो गौड़ाचार द्रति प्रतीमः॥
हारीतः—माहिष्यं गव्यमाजञ्च भन्त्यं चीरेषु निर्द्धित्॥
मनः— अनिर्देशाया गोः चीरमीष्ट्रमैक्शप्पन्तया।
आविकं सन्धिनीचीरं विवत्सायाञ्च गोः पयः॥
आरखानाञ्च सर्व्वषां स्रगाणां माहिषं विना।
स्त्रीचीरञ्चेव वर्ज्यानि सर्व्वश्वकानि चैव हि॥

एकश्रमा श्रश्वादयः, सन्धिनी द्वषाक्रान्ता।

बीधायनः—स्यन्दिनीचीरमपेयममध्यभुजञ्च॥
स्यन्दिनी स्वयंस्रवत्चीरा, श्रमध्यभुजः खिवष्ठादिभुजः।
श्रापस्तस्वः—

चित्रयं विद्या विद्याः भूद्रोऽयवा पुनः।
यः पिवेत्वापिनं चीरं न ततोऽन्योऽस्यपुण्यकत्॥
व्यसहितोत्नृष्टवत्यतरीदुग्धादिपाननिषेधमाह अग्निपुराणे—
यो वाह्यति षण्डञ्च पिवेत् चीरञ्च तहवाम्।
यावन्ति तस्य लोमानि तावद् वर्षाण्यधोगतिः॥
तासां न चाज्यं पातव्यं शाखतीं गतिमिच्छता॥

# अथ स्नानशुडिः।

श्रनुष्ठित्वी जलै: स्नानं समाचरत्॥
इति पद्मपुराणवचनादुष्ठृतोदक्षेनापि स्नानानुष्ठाने उणोदक्षेन
काम्यस्नानं ग्रिस्नानञ्च न कार्य्यमित्याह वराहपुराणे—

स्नातस्य बक्तितमेन तथैव परवारिणा। श्ररीरश्रिवित्रया न तु स्नानफलं भवेत्॥ स्रते जन्मनि संक्रान्यां यहणे चन्द्रसूर्ययोः। श्रस्थस्यभिने चैव न स्नायादुणावारिणा॥

स्नानफलं काम्यस्नानफलं न लभेदित्यर्थः, जनानि पुत्रजनानि, एतच गङ्गाजलव्यतिरिक्तविषयम्।

यम:-- चेत्रस्थमुद्दृतं वारि श्रीतमुश्णमथापि वा। सद्यः पुनाति गाङ्गेयं पापमामर्गान्तिकम्॥

याच्चवत्कार:—

पञ्च पिण्डाननुषुत्य न स्नायात्परवारिषु॥
प्रतिष्ठितजलाग्रये परकीयत्वाभावेऽपि परक्षतत्वेन पञ्चपिण्डोपरणपूर्व्वकं स्नानमप्रतिष्ठिते तु परकीयत्वेन सर्वदेव स्नानाभावः।

यथा मंतु:-

\*परकीयनिपानेषु न सायाजि कदाचन।

<sup>\*</sup> ग पुस्तको—पारकोषु—

निपानकर्तुः स्नाला तु दुष्कृतांग्रेन लिप्यते ॥

श्रव कदाचनिति सर्वयेव निषेधात् तदीयलेनैव तत्पापभागि
लाच । तथाच "श्रनुतसृष्टन्तु मुचवदिति" "कूपाच लीन् घटां
स्तथिति बीधायनवचनात् कूपजले घटलयोद्वारणम् । जलाग्रय
प्रतिष्ठा तु दानकी सुद्यां प्रतिपादिताऽस्माभिः ।

योगियाज्ञवल्काः--

प्रभूते विद्यमाने तु विमले सुमनोहरे। नाल्पोदके दिजः स्नायान्नदीस्नोत्सच्य क्रिमे॥

# छन्दोगपरिशिष्टम्-

यव्यद्वयं त्रावणादि सर्व्या नद्यो रजखलाः।
त्रासु स्नानं न कर्त्तव्यं वर्ज्जियत्वा ससुद्रगाम्॥
उपाकमाणि चोत्सर्गे प्रेतस्नाने तथैव च।
चन्द्रसूर्ययहे चैव रजीदोषी न विद्यते॥
रात्रगदिदोषसु शुद्धिसाने।

यथा यम:-

चाडाल-खपचै: स्षष्टे निशि स्नानं विधीयते।

न वसेत्तत रात्री च सद्य:स्नानेन श्रध्यति॥

श्रथ तत वसेद्राचावज्ञानादिवचचणः।

तदा तस्य तु यत्पापं श्रतधा परिवर्षते॥

श्वपच्याण्डालभेदः। एतच्चास्प्रश्चसाशीपलचणम्। सद्य:स्नानेन न
तु परिवन्नानेन।

व्यास: सानाहेस यदा सानमक्राता वै दिजः।
श्रहोरात्रोषितः साला पञ्चगव्येन श्रध्यति॥
देवलः दिवाहतेर्जलैः सानं निश्च कुर्यादिमत्ततः॥
पराशरः —

स्नानमाचमनं प्रोत्तं दिवोषृतजलेन तु॥ हारोत:—

न रात्रावपो ग्रह्णीयादु धान्त्रो धान्त द्रत्यग्निमुपविद्वा त्वापर-चेद् ग्रह्णीयात्॥

**%मन्त्रस्तु**।

ॐ मापोमोषधीर्धाकोधाको राजं स्ततोवरूणनोद्यञ्च।
श्रव तु श्रिद्धाने तपणं नास्ति क्षेवलं मज्जनमावम्।
यथा जावालः—

श्राम्थ्यस्पर्धने वान्ते श्रश्चपाते भगे चुरे।
सानं श्रध्यर्थकं प्रोत्तं दैवपैत्रविविक्तितम्॥
एवं वच्चमाणनिमित्तेष्विप बोडव्यम्। चुरे चुरकमीणि, भगे
मैथुने, ऋतुकाल एवेति वच्चते।

शङ्कः—चाण्डालेन सहाध्वगमने सचेलस्नानम् ॥ अङ्गिराः—

> यसु च्छायां खपाकस्य ब्राह्मणो ह्यधितिष्ठति। सचेलो जलमाविष्य छतं प्राप्य विश्वध्यति॥

<sup>\*</sup> ग प्रस्तके—मन्त्रो नोडूतः।

अधिष्ठायाक्रम्य तिष्ठतीत्यर्थः। कदाचिच्छायास्त्रे लाचमनमाचम्। परागरः—

चैत्यव्रचितिर्यूपश्चाण्डालः सोमविक्रयी।
एतांसु ब्राह्मणः स्पष्टा सचेलो जलमाविशेत्॥
चैत्यव्रचो ग्राममध्ये देवपूजाव्रचः, यूपोऽन्येष्टिकभैयूपश्चितिसिवधानात्।

मनु:--

दिवाकी त्तिमुदक्याञ्च पतितं स्तिकान्तया। प्रवं तत्स्यष्टिनं चैव स्पष्टा स्नानेन ग्रध्यति॥ दिवाकी त्तिश्रण्डालः।

तथा चामरकोष:

चण्डाल-प्रव मातङ्ग-दिवाकी त्ति-प्रवङ्गमाः। इति उदका रजखला, तत्-स्षष्टिनं शवस्ष्टिनं, सिवधानात् शव-स्यैवानुषङ्गो न सर्वेषाम्।

उदकाशीचिभिः सायात् संस्पृष्टस्तैरुपसृशेत्। तैरुदकाशीचिस्पृष्टैः संस्पृष्टतु उपसृशेदाचामेदिति याज्ञवल्केर-नोदक्योपस्पर्शे आचमनमात्रविधानात्।

एवञ्च-

उपसृश्याश्विस्षष्टं हतीयं वापि मानवः। इस्ती पादी च तोयेन प्रचाल्याचम्य शुध्यति॥ इति देवलवचनं श्रवीपस्पर्शतरोपस्पर्शविषयम्। एकशाखायात्रमणे तु स्नानमाह श्रापस्तम्बः—

एकशाखां समारूट्शाण्डालादियदा भवेत्।

ब्राह्मणस्त्रत्र चानश्रन् स्नानेन श्रुचितामियात्॥

एकशाखामिति एकदण्डादेरुपलचणं, तदुपीपस्पर्शे लाचमनमात्रम्। उदकाशीचिभिः स्नायादिति याज्ञवल्कावचनेनाशीचस्पर्शे यत्स्नानं विहितं तदङ्गास्थ्रश्र्लपर्थन्तमेव बोडव्यं,
तद्रुडेन्लाचमनमाचम्।

चवन:--

खपाकं, प्रेतधूमं, देवद्रव्योपजीविनं, यामयाजकं, यूपं, चिति-काष्ठं, मद्यं, मद्यभाण्डं, सस्नेहं मानुषास्थि, शवस्थष्टं, रजस्तकां महापातिकनं शवञ्चस्थद्वा सचेलमभोऽवगाह्य उत्तीर्य्याग्निसुप-स्प्रित्, गायन्त्रऽष्टशतं जपेत्, पृतं प्राप्य विराचामेत्।

श्रीनसार्भनादिवान्त श्रवसार्भ एव, श्रन्धेषान्त श्रमकत् वामतः सार्भे त्रोयं स्मृत्यन्तरे स्नानमात्रविधानात्।

तथाच ब्रहस्पति:--

पतितं स्तिकोदक्यामन्खं एस्ट्वा तु कामतः। स्वाला सचेलं स्ट्ट्वाग्नं छतं प्राश्य विश्वध्यति॥
सदिरास्पर्भे तु विशेष:--

जान्वधः स्नानमात्रं स्वादानाभेरेकरावकम्। जह्वं नाभेस्विरात्रं स्वात्मदिरास्पर्यने विधिः॥

<sup>\*</sup> ग पुस्तके — मदां पर्दं नास्ति । † क पुस्तके — कामक्रतस्पर्थे।

मनु:—

नारं सृष्टास्थि सस्नेहं साला विद्रो विश्वध्यति। याचम्यैव तु निःस्नेहं गामालभ्यार्कमीच्य वा॥ गामालभ्य सृष्टेत्यर्थः।

श्रिससत् कामसते तु निस्नेहास्थिसभी स्नानमाह ब्रह्मपुराणे—— मानुषास्थि तु संस्थ्य सिन्धमस्निधमेव वा। स्नायाद्वां संस्थृतेत् सूर्यं पर्योद्विषामनुसारेत्॥]

यत्तु मानुषास्य स्पष्टा सिग्धं विराव्यमशीचं असिग्धे लेकराच-मिति विसष्ठवचनं तदपक्षष्टजातीयास्थिस्पर्शविषयम्। मनुवचनन्तु सजातीयस्थोत्कष्टजातीयस्थास्थिस्पर्शविषयमिति वा व्यवस्था।

श्वानुगमनस्नानन्तु सिपण्डादाशीचप्रवेशे लिखितम्।

देवलः—मानुषास्यि वसां विष्ठामार्त्तवं मूत्रदेतसम्।

मज्जानं शोणितं वापि परस्य यदि संस्पृशित्॥

स्नालापम्च्य लेपादीनाचम्य स श्रुचिभवत्।

तान्येव स्नानि संस्पृष्य पूतः स्यात् परिमार्ज्जनात्॥

श्रार्त्तवं स्तीशोणितं अपमृज्य स्नालेति क्रमः। मार्जनानन्तर-

तथा च पैठीनिस:--

उच्छिष्टरेतो विष्मृतं संस्थ्यामृज्य प्रचाल्य तं देशमाचम्य प्रयतो भवति।

ग पुस्तके [ ] चिक्कितांशः पतितः।

व्यास:--

भास वानर मार्जार खरोष्ट्राणां ग्रुनान्तथा। शूकराणाममध्यञ्च स्पृष्टा स्नायात् सचेलकम्॥ भासो वनकुकुट: ग्रिप्त इति केचित् काकस्य तुख्यतया सर्व्ववाभि-धानात् काकविष्ठासमेंऽपि स्नानम्।

ब्रह्मपुराणे—

उच्छिष्टेनाथ विप्रेग विप्रः सृष्टस्त ताह्यः। उभी स्नानं प्रकुरुतः सद्य एव समाहिती॥ ताह्य उच्छिष्टः।

अनुच्छिष्टेन उच्छिष्टस्पर्ये आचमनमाह देवल:--

उच्छिष्टं मानवं सृष्टा भोज्यं वापि तथाविधम्।
तथैव इस्ती पादी च प्रचाच्याचम्य ग्रध्यति॥
तथाविधमुच्छिष्टमेतच सवर्णविषयम्।
लघुहारीत:—

खिविष्ठां काकिविष्ठां वा कङ्ग्छित्रनरस्य च।

अधी च्छिष्टस्तु संस्पृश्य सचेलो जलमाविशेत्॥

उद्यो च्छिष्टस्तु संस्पृश्य प्रायश्चित्तं समाचरेत्।

उपोष्य रजनो मेकां पञ्च गब्येन श्रध्यति॥

अधी च्छिष्टो सूत्रपुरोषो सर्गेणा श्रद्धः जडी च्छिष्टो भोजनो च्छिष्टः।

<sup>\*</sup> क पुस्तके - संस्पृष्टः।

पैठोनसि: - अनुदक्तमूचप्रीषकरणे सचेलस्नानम्। जदक्यतिरेकेण मूत्रपूरीषानन्तरं शीचविलस्के शीचं कत्वा-स्नानम्।

मनु:—वान्तो विवित्तः स्नात्वा तु ष्टतप्राश्चनमाचरेत्। श्राचामेदेव भुक्तानं स्नानं मैथुनिनः स्नृतम्॥ विवित्तो जाताधिकविवेचनः, श्रनं भुक्ता सद्योवमने तु श्राचमन-मान्यमित्यर्थः। मैथुनिनः स्नानम्ताविति श्रेषः। तथाच शातातपः—

ऋती तु गर्भगिषित्वात् स्नानं मैथुनिनः स्नृतम्।
अतृती तु सदा कार्य्यं गीचं मूत्रवदेव तुः ॥
हारीतः—श्मश्रुकभायोनि-पश्च-दिवामैथुने च।
श्रयोनियीनिव्यतिरिक्तसङ्गं पश्चगेवादिः।
श्रातातपः—

रजकश्रमंकारश्र व्याधजालोपजीविनी।
चिलिगिंजकश्रव नटः ग्रेलूषकस्तथा॥
मुखे भगस्तथा खा च विनता सर्व्ववर्णगा।
चक्री खजी वध्यघाती गाम्यकुक्कुटश्रकरी॥
पभियदङ्गं संस्पष्टं शिरोवर्जं दिजातिषु।
तोयेन चालनं कला ग्राचानतः ग्रुचितामियात्॥
रजको वस्तादिरञ्जनकारी चक्री तैलिकः, खजी शीण्डिको

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - सूल पुरीषवत्।

वध्यवाती राज्ञा वधाई हवने नियुक्तः एभिः ग्रिरः स्पर्शे तु स्नान मित्यर्थः। त्रव ग्रिरः ग्रब्देन नाभेक्षं लच्चते। जतएवाङ्गिराः—

जर्षं नाभेः करी मुक्का यदद्रमुपहन्यते।
तत्र स्नानमधस्तान्तु चालनेनैव ग्रध्यति॥
एतांसु यदि येन केनचिदद्गेन स्वयं स्पृणति तदापि स्नानमेव।
तथाच यमः—श्वकुढ्यराहांश्व ग्राम्यान् स्पृष्टाथ मानवः।
सचेलः सिग्ररः स्नाला तत्चणादेव ग्रध्यति॥
मार्कण्डेयपुराणे—

स्यिका स्तिका षण्ड मार्जाराखु खकुकुटान्।
पिततापिवड-चण्डाल-सृतहारां ध धमीवित्॥
संस्थ्र्य ग्रध्यति स्नानात् उदक्या यामश्करी।
स्यिका प्रसवकारिणी ॥ अपविद्यः परिवादयस्तः, मूल्येन सृतकहारकानित्यर्थः। संस्थृश्येत्यभिधानात् मार्जारकमीके स्रभें सानं मार्जारकर्तृके तु जलस्पर्भः।

तथाच छन्दोगपरिशिष्टम्--

मार्जार-मूषिकस्पर्धे त्राकुष्टे क्रोधसक्षवे।

निमित्तेषु च सर्वेषु कक्षे कुर्व्वद्रपः स्परीत्॥

यमः—शिर्द्रवी च वायुश्व मार्जारश्व सदा ग्रचिः।

त्रतो मार्जारेण पाकस्थालीस्पर्धे दोषाभाव दति।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके -- भानीति अधिकः।

## योगियाज्ञवल्काः--

चाण्डाल पुक्षश कोच्छभिक्षपारिसकादिकान्।
महापातिकनचैव स्पृष्टा स्नायात्मचेलकम्॥
पारिसका यवनाः।
कालिकापुराणे—

स्पृष्टा रुद्रस्य निर्मात्यं सवासा त्राष्ट्रत श्रुचिः। त्रव निर्मात्यमपनीतिमित्याचारादर्शः।

स्नानाश्रतावाह यम:--

यातुर सानसंप्राप्ते दशकात्वस्वनातुरः ॥ सात्वा सात्वा स्पृत्रीत् चिप्रं ततः श्रध्येत् स यातुरः ॥

यम:--

देवयावाविवाहेषु यज्ञेषु प्रततेषु च। उत्सवेषु च सर्वेषु स्षष्टासृष्टिनं दुष्यति॥

ब्रहस्पति:--

तीर्थं विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविष्ठवे।
नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिने दुष्यति॥
स्पृष्टोऽस्पृष्टिरस्पृश्यो येन स तथा।

<sup>\*</sup> ग पुस्तवे - इत्वो ह्यनात्रः ...सृशेत्तन्त ।

# यथ स्जलगुडिः।

पुरीषोत्सर्गे याज्ञवल्काः-

गरहोतिशिश्रश्चोत्थाय सङ्गिरभ्युष्टृतैजलैः। गन्धलेपचयकरं श्रीचं कुथादतन्द्रितः॥

उद्याय अन्यतो गवा उषृतैरिति न जलाशये द्रत्यर्थः। अत-न्द्रितो निरलसः। अतएव मृन्यन्तरोक्तमंख्यया शीचे क्रतेऽपि गन्धलेपाद्यपेच्या भावश्रद्धापेच्या चाधिकमपि शीचं कुर्यादि-त्यर्थः।

यथा दत्त: —

शीचच दिविधं प्रोतं वाद्यमाभ्यन्तरन्तथा।
मृज्जलाभ्यां स्मृतं वाद्यं भावश्रद्याः तथान्तरम्॥
उभयेन श्रिचियेस्त स श्रिचिनेतरः स्मृतः।

तथा— इन्यूनाधिकां न कर्त्तव्यं शीचं शिविमभीपाता। प्रायिश्वित्तेन युज्येत विहितातिक्रमे क्षते॥

मनु:— एका लिङ्गे गुदे तिस्त्रस्तयैकत्र करे दश्री। उभयोः सप्त दातव्या सदः श्रिक्षमभीपता॥

एकत वामे।

<sup>\*</sup> ग पुस्तवो—भावशुद्धिः।

<sup>🕆</sup> ग पुस्तके — उमाभ्याञ्च।

<sup>🚶</sup> ख प्रसावी— उनाधिकम्।

१ ख पुस्तके - दश नामकरे तथा।

यम: - तिस्रस्तु पादयोदेयाः शुक्तिकामेन नित्यमः। एतच प्रतिपादम्।

श्रृष्टः -

सृत्तिका तु समुद्दिष्टा विषकी पृथ्वेते यया। इदच्च मृत्तिकाप्रमाणं गुदं विहाय।

तत्र तु दत्तः—

श्रद्धप्रस्तिमाता तु प्रथमा सित्तका स्मृता। दितीया च त्रतीया च तदर्बार्द्धा प्रकीतिता॥ शातातपः—

> श्रची देशे मदो याद्याः शर्वराख्यादिवर्ज्ञिताः। नाखूक्तरात्र बक्सीकात् पांश्रलात्र च कर्दमात्॥ न मार्गानोषराचैव श्रीचशिष्टाः परस्य च।

विषापुराग्ये-

शीचाविशिष्टां गेहाच नादयासेपसभावाम् । श्रन्तःप्राण्यवपन्नाच हलोत्खाताच वर्ज्येत् ।। रहे कुळादिलेपसभावाम् श्रन्तःप्राण्यवपनां सकीटामित्यर्थः। मृतशीचे दचः—

एका लिङ्ग करे सब्धे विक्सयोई यं स्नृतम्। मूबशीचं समाख्यातिमिति!

<sup>\*</sup> क पुस्तके—तद्धें परिकोत्तितम्। † ग पुस्तके—न चाहरेत्।

बीधायन:-

मूचवद्रेत उसर्गे ऋतुकालगमने तु स्नानं पूर्व्वीक्तमेव। ब्रह्मपुराणे—

न यावदुपनीयेत दिजः शूद्रस्तथाङ्गना । गन्धलेपच्चयकरं शीचं तेषां विधीयते ॥ सच्छूद्रस्य तु अर्द्धशीचम् । एतच्छीचं दिजातीनामर्डं शूद्रे विनिहिंशेत् ।

श्रापस्तबः—

यक्कि भीचं यथा प्रोतं निश्चईन्तु तदिष्यते।
पथि पादस्तु विज्ञेय यार्तः कुर्याद्यथावलम्।
पथीति यत्र मार्गे विलम्बे सति चौरादितोऽनिष्टाशङ्का तत्परम्।
मनुः—

एतच्छीचं ग्रह्मानां हिगुणं ब्रह्मचारिणाम्। विगुणन्तु वनस्थानां यतीनां तचतुर्गुणम्॥ शातातपः—

न सदं नोदकं वापि न निशायान्त गोमयम्। देवलः—

> धर्मीविद्दिणं हस्तमधःशीचे न योजयेत्। तथैव वामहस्तेन नाभेरुद्वं न शोधयेत्॥

ऋषयृङ्गः —

यिसान् स्थाने क्षतं भीचं वारिणा तत्तु भोधयेत्।

## शीचानन्तरं हारीत:-

गोमयेन सदा वा कमण्डलुं परिसच्च पूर्व्ववदाचम्यादितां सोममिनं वा निरीचेत।

श्रव दिवा श्रादित्यं राती सोमं उभयोरभावे श्रामिति व्यवस्था।

ब्रह्मपुराणे--

दिराचम्य ततः शुद्धः स्मृत्वा विश्षुं सनातनम्।

# अधाचमनशुडिः।

देवल:--

प्रथमं प्राझुखः स्थिता पादी प्रचालयेच्छनैः।

उदझुखो वा दैवत्ये पैत्वे दिचिणामुखः॥

शिखां वड्डा विसत्वा हे निणितो वाससी श्रमे।

श्राचामेदिति श्रेषः।

दैवपैवातिरिक्तस्थले तु प्रत्यक्षुखेन पादप्रचालनम् कार्य्यम्। यथा त्रापस्तम्बः--

> प्रत्यक् पादावसेचनिमिति। तच ब्राह्मणस्यादी दक्तिणपादप्रचालनम्।

यथा पारस्कर:-

सव्यं पादं प्रचाल्य दिचणं प्रचालयित ब्राह्मणश्चेद्दिणं प्रथमम्।

ग्रतच पारस्तरोक्तात्वाद्वाजसनियिनामेव सामगानान्तु प्रथमं
वामपादप्रचालनम्। गोभिलेन सव्यं पादमवनेनिजे दत्यनेन

प्रथमं वामपादप्रचालनस्योक्तात्।

हारीत:-

श्रागुल्फात् चालयेत् पादौ । श्रध्यगमनादिना तु श्रत्यन्तोपहृते जानुपर्यन्तं चालयेत् । श्रापस्तम्बः—

> द्रत्येवमिद्भिराजानु प्रचात्य चरणी पृथक्। हस्तौ च मणिवस्थाभ्यां पश्चादासीत वाग्यतः॥

सनु: —

न पादी धावयेत्वांस्ये कदाचिदपि भाजने। याज्ञवत्काः—

श्रन्तर्ज्ञां न श्रुची देशे उपविष्ट उद्झुखः । प्राग्वा ब्राह्मेण तोथेंन हिजो नित्यमुपस्पृशेत् ॥ श्रन्तर्ज्ञां नुर्मध्यस्थितमरहयः । प्राग्वा प्राद्भुखो वेत्यर्थः । उपस्रशेदाचामेत् ।

मनु:--

शीचेषुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुद्धुखः। हारोतः—

. अन्तक्वीररती क्षता तिरपीऽशब्दं पिवेत्। मन:—

ब्राह्मोण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालसुपस्पृशेत्।

काय-त्रेदशिकाभ्यां वा न पित्रेरण कदाचन॥

कायं प्राजापत्यं त्रेदशिकं दैवं नित्यकालसित्यनेन ब्राह्मतीर्थेना
शक्तावेव दैवप्राजापत्याद्याचमनं नेक्छयेत्यर्थः।

तीर्थान्याच् याज्ञवल्यः-

किशिदेशित्यङ्गुष्ठमूलान्ययं करस्य च।
प्रजापति-पित्य-ब्रह्म-देवतीर्थानीति क्रमात्॥
गोभिलीयः—

वामहस्तस्थिते हैं किणेनोदकं पिवेत्। रुधिरं तद्भवेत्तोयं पीला चान्द्रायणं चरेत्॥ सपवितेण हस्तेन ग्राचामित दिजाश ये।
सोमपानं भवेत्तेषामर्थञ्च क्रतुमादिशेत्॥
केवलवामहस्तस्थेदभेदिचिणेन दर्भश्र्चेनेत्यर्थः। पवितेण भोजनमपि क्रतुतुत्यफलम्।

हारीत: —

त्राचामेखयतो नित्यं पविचेण दिजोत्तमः।
नोच्छिष्टन्तु भवित्तच भुक्तशेषच्च वर्ज्जयेत्॥
तत्पविचं नोच्छिष्टं भवेत् भुक्तशेषज्ञलं वर्ज्जयेक्क्यकाले पविचधारणविधानाक्क्याङ्गाचमनमेव पवित्रेण विधाय तस्यैवानुच्छिष्टता प्रतिपाद्यते। किन्त्वन्यकाले पविचं विनाप्याचमनमिति
शिष्टाचारः।

समन्तः - ग्रन्थियस्मिन् पविते तु न तेनाचमनचरत्।
ग्राचामेद्यसु मोहान्धो यथा भोक्ता तथैव सः॥
यथा भोक्ता उच्छिष्टः स्थात्तथा सोऽपीत्यर्थः।
ग्रहः - विना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तिभिखोऽपि वा।

अप्रचालितपादो वाष्याचान्तोऽष्यश्चिभवेत्॥ बौधायनः—

पादप्रचालनशिषेण नाचामेत् यद्याचामेत् भूमी स्नावियता-चामेत्।

श्रापस्त्रबः--

न वर्षधाराभिराचामेत् न तप्ताभिश्वाकारणात्। रोगादिकारणे तु तप्ताभिरपि आचामेदिखर्थः।

### ग्रङ्ग लिखितौ--

न श्र्द्राश्चेकपाखाविर्ज्जताभिः। श्र्द्रेणाश्चिना च अन्धेन चैकपाणिना दत्ताभिरिद्धनीचामेत्। याज्ञवल्काः –

श्रिक्ष प्रक्षितिस्थाभिहींनाभिः भींनवुद्ददैः ।

हत्वार्वतालुगाभिश्व यथासंख्यं दिजातयः ॥

श्रध्येरन् स्त्री च श्र्द्रश्व सक्षत्स्पृष्टाभिरन्ततः ।

प्रक्षितिस्थाभिदुष्टगत्थवर्णरसहीनाभिः । श्रङ्कमनुवचनैकवाक्यतया
दुष्टगत्थहीनेन सुवासितेनापि जलेनाचमनं कार्य्यमन्यथा कल्पनागीरवात् ।

यथा ग्रङ्घः—

मृमिष्ठमुदकं ग्रहं तथा यच श्रियलागतम्।
गन्धवर्णरमेदु ष्टैर्विर्ज्ञितं यदि तद्भवेत् ॥
मनु:—ग्राप: ग्रहा मूमिगता वैद्धणांत्र यासु गोर्भवेत्।
ग्रव्याप्ताचेदमध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥
ग्रपां खमाविकगन्धामावात् प्रग्रस्तगन्धान्विता दत्थर्थः।
ग्रन्थया—ग्रुचि गोद्धप्तिकत्तीयं प्रकृतिस्थं महीगतम्।
दिति याज्ञवल्कापरवचनात् वासितजलस्याग्रुचित्वप्रसङ्गः। एवच्च
लवणस्य समुद्रजलस्थोत्पत्तिकाति तथात्वात् प्रकृतिस्थता ग्रन्थया
समुद्रस्नानविधिविरोधः। ग्रन्तत ग्रोष्ठप्रान्तेनित्यर्थः।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके पुचिपिलागतम।

एतच ब्राह्मणादिशश्रुषारिहतस्य सच्छूद्रस्य। श्रुषापराणाचा च बीधायनः—

शूद्राणामाधाधिष्ठितानां वैश्ववदाचमनकत्यः। असत्शूद्राणाञ्चाह गोतमः—

श्राचमनार्थे पाणिपादप्रचालनमेवैके। नरसिंहपुराणे—

दिचणन्तु करं कला गोकणीकितिमत्पुरः।
दचं प्रचात्य पादी च तिः पिवेदम्ब वीचितम्॥
संवृत्याषुष्ठमूलेन दिःप्रमृज्यात्ततो मुखम्।
संवृत्य तिस्रिभः पूर्व्वमास्यमेवमुपस्प्रभेत्॥
श्रृष्ठेन प्रदेशिन्या द्वाणं प्रयादनन्तरम्।
श्रृष्ठुशनामिकाम्याञ्च चच्चःश्रोते पुनः पुनः॥
नाभिं कनिष्ठाषुष्ठेन हृदयन्तु तलेन वै।
सर्व्वाभिञ्च श्रिरः पञ्चाद्वाह्न चाग्रेण संस्प्रभेत्॥
वीचितमिति फेनवुदुदादिदोषापनयनार्थम्।

% [ यत्तु गोतमेन—

यज्ञोपवोत्यामणिवन्धात् पाणी प्रचात्य त्रियतुर्वाचामदित्युत्तम्।

तत् अमादिभिरपां ऋतत्वाभावे चतुर्वेति ज्ञेयम्।]
संव्रत्य मुख्मिति शेषः। एवमिति मुखं संव्रत्येत्वर्थः तिस्भि

<sup>\*</sup> ग पुस्तके-[] चिद्गितांशः पतितः।

स्तर्जनीमध्यमांनामिकाभिः संइताभिर्मिलिताभिरास्यमुप समीपे स्थित् नललोमकस्थाने "श्रोष्ठी च संस्थ्य यत्नालोमकाविति" विशिष्ठेन पुनराचमनविधानात् एविमत्यनेन मुखसंवरणाभिधाना चेति। पश्चाद्घाणं स्थित् श्रनन्तरं चचुः-श्रोवे स्थिति स्थित्वयः॥

श्रव द्वाण-चचु:-श्रोवाणां गोलोकदयापेच्या पुन: पुनरिति मन्तव्यं नतु प्रत्येकं वारद्वयं गीरवात्।

यथा शृङ्धः—

तर्जन्यङ्गुष्ठयोगेन स्प्रिग्नेतासापुटदयम्।
अङ्गुष्ठानामिकायोगात् स्प्रिग्नेतदयन्ततः॥
अङ्गुष्ठस्थानामिकायायोगेन अवणे स्प्रिगेत्।
बाह्सप्रिनञ्चांसदेशे—

श्रास्यनासाचिकणांश्व नाभि-वचः-शिरोऽ'सकान्।

द्ति छन्दोगपरिशिष्टवचनात्।

स्वानि चैव स्पृशिदिहिरात्मानं शिर एव च।
दित मनुवचनात् जलार्द्रहस्तेनैवाङ्गस्यर्थनम्॥
अविरोधात्तुल्याकाङ्कितत्वात् सच्छ्द्राणामपि यथोक्ततौर्थनाचमन

साम्याद्यङ्गस्पर्यनञ्च।

देवल:—ततः क्रत्वाङ्ग् लिस्पर्शं दृग्घाण श्रोत नाभिषु।

मूर्जानं चरणी चाज्ञिः संप्रोच्याय ग्रचिभवेत्॥

भविष्ये—यज्ञूमावुदकं वीर समुत्सृजिति मानवः।

वास्रित्रमुखा नागास्तेन प्रीणन्यसंग्रयम्॥

# अथाचमनपावाणि।

सुमन्तु:-

चमा तैजम पाषाण काचेन्धनगतं जलम्।
जिक्कष्टः खयमादाय समाचान्तो विश्वध्यति॥
इन्धनं काष्ठम्।

श्रापस्तस्व:--

अलावूतास्रवंशस्यं करङ्गस्यञ्च यत्पयः। आचम्य स्वयमानीय शुडो भवति मानवः॥

उग्रना:--

कांस्यायमेन पातेण त्रपुसीसकपित्तलैः। श्राचान्तः श्रतक्षत्वोऽपि न कदाचिचुचिभवेत्॥

# श्रयाचमने निषिद्धा व्यवस्था। देवल:—

सोपानको जनस्थो वा सुक्तनेशोऽपि वा दिनः।
उणािषी वापि नाचामेत् वस्तेणाविष्य वा शिरः॥
न गच्छन्न ग्रयानश्च न चलन्न पराम्ग्रम्।
न इसनैव संजल्पन् नात्मानमवलोक्यन्॥
केशान् नीवीमधः कायं न स्प्रगन् धरणीमपि।
यदि स्प्रगति चैतानि भूयः प्रचालयेत् करम्॥
श्रात्मानं हृदयं श्रधःकायं नाभेरधः।

# मरीचि:-

न बहिर्जानुस्ववया नासनस्थो न चोस्थित:। न पादुकास्थो नान्यचित्तः श्रुचिः प्रयतमानसः॥ भुक्तासनस्थोऽप्याचामेत्रान्यकाले कथञ्चन।

## गोभिल:—

जान्स्यामूर्डमाचम्य जले तिष्ठन् न दुर्घति । तिष्ठनुत्थित इत्यर्घः । तेन न चोत्थित इति निषेधो जलेतर्विषयः ।

### यम:--

जानूर्डेञ्च जले तिष्ठनाचान्तः श्रिचतामियात्। अधस्ताच्छतकालोऽपि समाचान्तो न श्रध्यति॥

### गोभिलीय:-

उदक एवोदकस्थः खलगसु खले ग्रुचिः।

पादी क्रत्वोभयतेव ग्राचम्योभयतः ग्रुचिः॥

उभयत जले चैकं खले चैकं पादं क्रत्वाचम्य उभयतो जले खले
च कम्म कुर्ळेन् ग्रुचिः स्थात्।

व्यासः— ग्रक्तवा पादयोः ग्रीचमाचान्तोऽप्यग्रुचिभवेत्।

विश्रुपुराणे—

सुज्ञकच्छस्त नाचामेत् देवाद्यचा च वर्जायेत्॥ होमदेवाचनाद्यासु क्रियास्वाचमने तथा। नैकवस्तः प्रवर्त्तेत हिजो वाचनिक जपे॥

### गोभिलीय:-

नान्तरीयैकदेशेन कल्पियलोत्तरीयकम्। अन्तरीयं परीधानवासः।

### श्राव्यायन:--

दानमाचमनं होमं भोजनं देवतार्चनम्।
प्रीढ़पादो न कुर्व्वीत खाध्यायं पित्तपंणम्॥
ग्रामनारूढ़पादस्तु जानूर्व्वीजिङ्गयोः स्थितः।
कातावसक्थिको यश्व प्रीढ़पादः स उच्यते।
जव्वीकतं जानुजङ्गाहयमालम्बा स्थितो यश्वासनारूढ़पादो यश्व
भित्यादी कातावसक्थिकः। स तिविधः प्रीढ़पाद इत्यर्थः।

# अधाचमननिमित्तानि।

उच्छिष्टं मानवं सृष्टा भोज्यं वापि तथाविधम्। तथैव इस्तो पादी च प्रचाच्याचम्य श्रध्यति॥

एतच सवणीत्तमजातीयसभी ज्ञेयम्।

बीधायन:---

दैहिकानां चुतानां मलानां स्पर्भे नीवीं विसंस्थाचम्य परिधाः चोपस्थित्।

दैहिकानां श्रेषादीनाम्।

मनः वसाग्रक्रमसङ्मज्जा मूर्वावद्वर्णविव्यवाः। श्रेषाश्र दूषिका खेदो हादग्रेते नृणां मलाः॥ बीधायनः—

आददीत सदोऽपश्च षट्सु पूर्वेषु श्रुष्टये। उत्तरेषु च षट्खिझ: केवलाभिविश्रध्यति॥

अत्र प्रचालनोत्तरमाचमनम्।

देवलः—गौचामाः स्तिमितां भूमिं सृष्टाचामेत् प्रयततः।

विष्णु:—

पञ्चनखास्थि निस्नेहं स्पृष्टाचामेचण्डालम्बेच्छसभाषणे च। देवल:—

कामतस्तु निरोच्येव रेतोविस्मृतमेव च।
देवाभिगमकामे च दिजो नित्यसुपसृत्रीत्॥
देवाभिगमकामे देवदर्शनेच्छायाम्।

दैवात् सक्तइश्ने विशेषमाह यम:—

अप्रत्यादित्यं न मेहित न पश्येदात्मनः शक्तत्।

दृष्टा सूर्यं निरीत्तेत गामिनं ब्राह्मणांय वा॥

दैवात् परशक्षद्भने तु याज्ञवल्काः--

गायचीमश्रची दृष्टे चापले चातृतेऽपि च। गायचीं जपेदिति पूर्वेणान्वयः।

हारीत:--

नोत्तरेदनुपसृश्य।

जलपारगमनपूर्वमाचामेदिखर्थः।

संखर्त: - चंभारं रजनं वेणुं धीवरं नटमेव च।

एतान् सृष्टा नरो मोहादाचामेत् प्रयतोऽपि सन्॥ वायुपुराणे--

निष्ठीविते तथाभ्यक्ते तथा पादावसेचने।
उच्छिष्टस्य तु समाषे श्रश्चपहतस्य च॥
सन्देहेषु च सर्वेषु शिखां सुक्का तथैव च।
विना यज्ञोपवीतेन नित्यमेवसुपसृशेत्॥
उद्रवायससंस्पर्शे दर्शने चान्यजन्मनः।

निष्ठीवने मुखेन श्रेषात्यागे। श्राचमननिमित्तसन्देहेष्वित्यर्थः। यज्ञोपवीतं विना स्थित्वेत्यर्थः।

<sup>\*</sup> क पुस्तके - अधादित्यं न प्रस्तेत।

# अय दिराचमननिमित्तानि।

याज्ञवल्काः-

स्नात्वा पीत्वा चुते सप्ते भुक्ता रथ्योपसपैणे।

श्राचान्तः पुनराचामेत् वासी विपरिधाय च॥

सध्वादिकं पीत्वा न तु जलिमिति कश्चित् तत्र सामान्येन विधानात्।

तथाच मनु:--

सुष्ठा चुला च सुक्का च निष्ठीव्योक्तानृतानि च। पीलापोऽध्येष्यमानश्च श्राचामेत् प्रयतोऽपि सन्॥ ध्येष्यमानो श्रध्ययनं चिकीषेन्।

श्रापस्तम्बः--

भोच्यमाण्सु प्रयतोऽपि दिराचामेत्। वशिष्ठः—

श्राचान्तः पुनराचामेत् वासः परिधाय श्रोष्ठी च संसृध्य यचालोमकी ॥

शङ्खलिखिती-—

मूत प्रौष निष्ठीवनादिषु श्रुत्तवाक्याभिधाने च दिराचामेत्। श्रुतं परुषम्।

श्रापस्तखः —

खप्ने त्तुरथी सिंहानिकायाश्वालको लोहितस्य अग्नेगवां ब्राह्मणस्य

<sup>\*</sup> गपुस्तके यावलोमकी।

स्तियाश्वालकोऽमध्यञ्चोपसृश्याप्रयतञ्च मनुष्यं नीवीञ्च परिधायोप-स्पृशित्।

चुरायुः कालः सिंहानिका श्लेषा लोहितं रक्तं अग्नेश्विता चण्डालादिसम्बन्धिनो निषिद्धस्य।

गवां प्रस्तानां दशरातान्तः, ब्राह्मणस्य उदक्याशीचिस्षष्टस्य याज्ञवल्कावचनात् अन्यदाग्निगोब्राह्मणानां मेध्यवकथनादन्य शोधकावाच ।

यथा मनु:—मिच्चका विप्रषट्धाया गौरखः सूर्य्यरसयः।
रजो भूवीयुरम्बिस स्पर्धे मेध्यानि निर्द्धित्॥
मत्यपुराणे—

एवं सूर्थं नमस्त्रत्य तिः कालाय प्रदिचणम्। दिजं गां काञ्चनं स्पृष्टा ततो विणाग्यहं व्रजीत्॥ चियासु चतुर्थदिवसस्नातायाः—

भर्तुः शुद्धा चतुर्थेऽक्लीति वचने भर्तुरेव स्पर्शे शुद्धिविधानात्। पैठोनसि:—

कलिल-कास-म्बासमेव रथ्याचलरम्मानानि चङ्ग्रस्याचान्तः पुनराचामेत्।

कालिलः कठिनश्रेषा म्बासी विक्ततः चलरोऽङ्गनम्। कामीखण्डे—

स्रात्वा भुक्का पयः पोत्वा प्रारमे श्रभकर्मणाम्।
स्रुष्ठा वासः पराधाय तथा दृष्टाप्यमङ्गलम्॥
प्रमादादश्रचिं स्पृष्टा दिराचान्तः श्रचिभवेत्।

श्रव श्रभक स्थापं वैदिक क स्थापरम्—तेन

्यः क्रियां कुरुते मोहादनाच स्थेव नास्तिकः।

भवन्ति हि दृषा तस्य क्रियाः सर्व्या न संग्रयः॥

इति वायुपुराणवचनेन प्रतिक स्थादी यक स्थाङ्गाच सनं विहितं

तिहराचमनं मन्तव्यम्।

# अधाचमनानुकल्पः।

मार्कण्डेयपुराणे—

कुर्थादाचमने स्पर्धं गोपष्ठस्यार्कदर्भनम्। कुर्व्वीतालमनच्चैव दक्तिणयवणस्य च॥ यथासमावतो ह्येतत् पूर्व्वाभावे परम्परम्। याचमने याचमनस्थाने दत्यर्थः।

विणा:—

श्राद्वं खणं गोमयमारप्रशत्।

श्रातातप:--

वातकमाणि निष्ठीच्य दन्तक्षिष्टे तथातृते। चुते पतितसभाषे दक्षिणं अवणं रप्रशेत्।

## अथाचमनापवादः।

मनः — नोच्छिष्टं कुर्ळाते मुख्या विषुषोऽक्कि पतन्ति याः ।
न शमश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरविष्टितम् ॥
मुख्या मुखोद्भवाः, दन्तान्तरविष्टितं दन्तमध्यप्रविष्टम् ।
देवलः —

भोजने दन्तलगानि निर्हृत्याचमनञ्चरेत्।
दन्तलग्नमसंहार्यं लेपं मन्येत दन्तवत्॥
न तत्र बहुशः कुर्याद्यत्नमुद्धरणे पुनः।
भवेदाश्रचमत्यन्तं त्रणविधादुणे क्षते॥
पैठोनसिः—

मुखचुता भूमिगता बिन्दवः परामृष्टाः शुद्धाः ।

मनः — स्प्रगन्ति बिन्दवः पादौ य श्राचामयतः परान् ।

भौमिकस्ते समा ज्ञेया न तैरप्रयतो भवेत् ॥

शातातपः—

दन्तलग्ने फ़ले मूले भच्चे सेहे तथैव च।

ताम्बूले चेच्चदण्डे च नोच्छिष्टो भवति दिजः॥

फले कटुतिक्तकषाये हरीतक्यादी भच्चे कटुकषाये।

यथा हारीतः—

कटी कषाये ताम्बूले भच्चे स्नेहानुलेपने। मधुपर्के च सीमे च नोच्छिष्टं मनुरब्रवीत्॥

<sup>\*</sup> क पुस्तके—धिष्टितम्।

यम:-

लवणादि तु यदृव्यं वृत्ताणां त्वक् फलन्तया। कटुतित्तकषायञ्च नोच्छिष्टं मुनयो जगुः॥

श्रति:-

मधुपर्के च सोमे च अपु प्राणाइतिषु च। नोच्छिष्टसु भवेदियो यथात्रेवचनन्तथा॥

श्रपु—

श्रापोशानिक्रयायां प्राणाइतिषु पञ्चग्रास्याम्।

#### अय खभावशुद्धानि।

शातातप:--

गोक्कां कन्दुशालायां तैलयन्त्रेचुयन्त्रयोः।
श्रमीमांस्थानि श्रीचानि स्त्रीषु बालातुरेषु च॥
कन्दुशाला चीपीटकलाजाद्युपकरणग्रहम्।
बालः पञ्चवर्षाभ्यन्तरवयस्तः श्रमीमांस्थानि श्रह्मश्रिक्षमागितया
न विचारणीयानीत्यर्थः।

विशिष्ठ:—

बालेन च समाक्रान्तं स्तीभराचरितच्च यत्। प्रसारितच्च यत् पण्यं न दोषस्तव तव च॥ सनु:—

नित्यं ग्रुड: कारुहस्तः पखं यच प्रसारितम्। ब्रह्मचारिगतं भैच्यं नित्यं मध्यमिति स्थितिः॥ नित्यं ग्रुड: प्रचालनव्यतिरेक्षेणैव कारुनिर्मितं द्रव्यं व्यवहार्थे-मित्यर्थ: कारु: शिल्पो पखं विक्रयद्रव्यं क्रयदेशे प्रसारितं तच सिडानव्यतिरिक्तम्।

तथा - नित्यमास्यं श्रचि स्त्रीणां श्रक्तिः फलपातने ।

प्रस्रवें च श्रचिवंसः खा सगग्रहणे श्रचिः॥ चुम्बनादी स्त्रीणां सुखं श्रचीत्यर्थः।

तथाच विश्वष्ठः—

स्त्रीसुखं रितसंस्पर्गे इति।

#### तथा मनु:--

श्वभिर्द्धतस्य यगांसं श्रुचि तनान्रवित्। क्रियाद्भिय हतस्यापि चाण्डालायेय दस्युभिः॥
मार्कण्डेयपुराणे—

श्रतिप्रभूतं वान्तश्च हाडातुरिवचिष्टितम्।

कार्मान्ताङ्गारणालाश्च स्तनस्यययुताः स्त्रियः॥

रण्यागतमविज्ञातं दासवर्गाद्वतञ्च यत्।

वाक्ष्रणस्तं चिरातीतमनिकान्तरितं श्रचि॥

कार्मणामन्तः परिणामो यत्न कार्मान्तणाला श्रिल्पणाला श्रङ्गार
शाला पाक्रशाला तत्न निष्मन्नस्य शुद्धाशुद्धान्वेषणं न कार्यः
मित्यर्थः।

तथाचापस्तबः--

नानीषिः कराः स्तीणां पाक्याला प्रियामुखम्। एतानि नित्यग्रुडानि ग्रहस्थश्चैव पञ्चमः॥

नानाप्रकार श्रोषधि ब्रीहिमुद्दादिः खकाकचाण्डानादिसर्गेऽपि शुद्धः स्त्रीणां करः शुद्धः स्त्रोभिः करेण शुद्धगशुद्धिका यत् संस्क्रियते तच्छुचीत्यर्थः । पाकशानायां निष्यतं शुचि ग्रहस्थश्चातिथिभ्यो नित्यं शुद्ध द्रत्यर्थः ।

#### वामनपुराणे—

चेष्टितं वालहुद्धानां वालस्य च मुखं ग्रुचि । कभान्ताङ्गार्गालाश्च स्तनस्ययुताः स्त्रियः॥ वाग्विप्रघो दिजातीनामाचान्तस्याम्बुबिन्दवः।
रथ्याकदमतोयानि नावः पत्थाः स त्यानि च॥
मारतनेव श्रध्यन्ति पक्षेष्टकचितानि च।

विश्वष्ठः--

अमध्यभूखा ये वचा पत्रप्रधालोपगाः। तेषां नैव प्रदुष्यन्ति पत्रं पुष्पं फलानि च॥ अति:—

मिक्ति सन्तिर्धारा सृमिस्तीयं हुताशनः।

मार्ज्ञारश्चेव दव्वी च नकुलश्च सदा श्रिचः॥

सन्तिः शिश्रः पञ्चवर्षाभ्यन्तरवयस्तः धारा तु पतन्ती।

मार्ज्ञारकर्त्तृकस्पर्शे तु स्नानमुत्तं मार्कण्डेयपुराणे—

स्यिका स्तिका-षण्ड मार्ज्ञाराखुखकुकुटान्।

पतितापविद्व चाण्डाल स्तहारांश्च धर्मवित्॥

संस्थ्य श्रध्यित स्नानादुदक्याग्रामश्करी।

हारीत:—

श्रपविद्यः परिवादयस्तः।

दिध-सिर्धः-पयः चौद्रे भाण्डदोषो न विद्यते।

शिश्वदेवीं च वायुश्व मार्जारश्व सदा श्विः॥

श्वतो मार्जारेण पाकस्थाच्यादिस्पर्शे दोषाभाव इति। दर्वी च

काष्ठादिनिर्मिता मार्जनादिना लेपाद्यभावे श्विरित्यर्थः।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके -- पथि।

ग्रहः --

शुइं नदीगतं तोयं सर्व्व एव तथाकरा:।

मुखवर्ज्जन्तु गी: शुइा मार्ज्जार: क्रमणे शुचि:॥

सर्व्व एवाकरा धान्यादिमईनस्थानानि तथा अन्नलाजादिनिष्यित्तिस्थानानि चेत्यर्थ:।

मनु:—मित्तका विप्रषण्छाया गौरखःस्थिरसम्यः।
रजो भूवीयुरग्निस स्पर्भे मेध्यानि निर्द्धि ग्रेत्॥
काया तु चाण्डालादन्यस्य—

चाण्डानपतितक्रायास्पर्भे दुष्टा तनुभवेत्। दति ब्रह्मपुराणवचनात्।

गीः प्रस्तेतरा। भूशामध्यलेपरहिता श्रागश्य चण्डालादि-सम्बन्धीतरः।

यथा देवल:—

चाण्डालाग्नेरमेध्याग्ने: स्तिकाग्नेश्व कि चित्। पतिताग्नेश्विताग्नेश्व न शिष्टेग्रेहणं सृतम्॥

शातातपः--

रेणवः श्रुचयः सर्वे वायुना समुद्दीरिताः। श्रुच्यत्र वासभाजानां समूद्दन्याश्र वाससाम्॥ वासभो गद्दभः समूद्दनी सन्धार्ज्जनी। नारदीयपुराणे—

> श्रजारजः ख्ररजस्तथा समार्जनीरजः। स्तियाः पादरजो नित्धं शक्रादपि हरी श्रुचि॥

#### ब्रहस्पति:--

मनु:—

%पादी श्रची ब्राह्मणानामजाव्यानाम् सुखं श्रचि ।
श्रहः—

गोपुरोषञ्च मूचञ्च नित्यं मध्यमिति स्थिति:। देवल:—

गोशकच्छु दिशस्यं समशाना दुष्टृतं श्रचि। तेन यावत् समशानस्थितं तावदेवा श्रचीत्यर्थः।

श्रदृष्टमिति शिंतां यच वाचा प्रशस्यते ॥ जिंद्वें नाभेयोनि खानि तानि मेध्यानि नित्ययः । यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाचैव चुता मलाः ॥ ब्राह्मणानामिति चातुर्व्वेखींपलचणम् । श्रदृष्टमपविवतया स्वयमज्ञातं निर्णितां प्रचालितम्। खानि छिद्राणि मेध्यानि स्प्रश्यानि श्रमेध्यान्यस्पृश्यानि देहचुता मला नखादयोऽमिध्या-ऽस्पृश्या दृत्यर्थः ।

नीणि देवाः पविवाणि ब्राह्मणानामकल्पयन्।

व्यभिचाराहती शिंदिति-न स्त्री दुर्घात जारेण— द्रांद याज्ञवल्लग्रादिवचनं रजसा स्त्री मनोदृष्टा द्रित मनुवचने मनोग्रहणवैयर्थभयेन तदेकवाकातया मानसव्यभिचारपरम्।

<sup>\*</sup> ग पुस्तके - अधिकः पाठः। गवां प्रशानि मेध्यानि सर्वगाताणि योगितास्।

ग्रथवा--

कायिकव्यभिचारखं सर्व्ववेव सकलमुनिभिः प्रायिक्षतोप-देशाद्यव्यविधिक्षतप्रायिक्षत्ताया अपि रजोयोगानन्तरमेव शुडि-नियमविधायकम्। रजसा स्त्री मनोदुष्टेति मनुवचनस्तु मनो-दोषे तन्मावश्रडार्थिमिति ध्येयम्।

मनु:-

चान्या ग्रध्यन्ति विद्यांसी दानेनाकार्य्यकारिणः।
प्रक्तवपापा जप्येन नदी वेगेन ग्रध्यति॥
सरीचि:—

येषु स्थानेषु यच्छीचं धर्माचारश्च याद्यः।
तत्र तं नावमन्येत धर्मस्तनेव ताद्यः॥
गणपितभद्दतनूजो गोविन्दानन्दपिष्डितः श्रीमान्
समक्षत सन्तोषाधं सुधियां श्रीष्ठिकत्तीमुदीमेताम्॥
सर्व्वान्तर्थामिने तस्मै गोविन्दाय नमो नमः।
श्रवानुरागं धास्यन्ति यत्क्रपाभिविपश्चितः॥

द्रित श्रीगोविन्दानन्दकविकङ्गणाचार्थः विरचिता ग्रिडिकीमुदी समाप्ता।



## विषयसूची।

|                      |         |              |               | पु:   | प०  |
|----------------------|---------|--------------|---------------|-------|-----|
| अघ बिमदशी चम्        | • • •   | * * *        |               | 8 0   | 8   |
| श्रिकारिनिरूपण्म     |         | • • •        |               | z é   | 8   |
| श्रवश्रिः            | • • •   | * * *        |               | ₹१8   | ₹ . |
| अशुडचन्द्रनिण्यः     | * * *   | • • •        |               | 339   | ₹   |
| अशीचकालनिरूपग        | म्      |              | * * 1         | Ę     | \$  |
| श्रशीचसङ्गरः         | • • •   | • • •        |               | \$C   | 8   |
| श्रशीचे विधिनिषेधी   | <b></b> | * * *        | • • •         | १३    | 8   |
| अग्रीचिकत्तं व्यता   | * * *   | • • •        |               | 680   | 8   |
| श्र स्थिसञ्चयनम्     | • • •   | • • •        | • • •         | 888   | 8   |
| अस्थिसञ्चयनप्रयोगः   | ***     | • • •        | • • •         | १८८   | Ş   |
| खवम-व्राह्स्पर्शनिक् | पणम्    | * * *        | • • •         | . २१२ | 2€  |
| <b>याचमनपात्राणि</b> |         | * • •        | • • •         | ₹88   | 8   |
| श्राचमनग्रुडिः       | • • •   |              | • • •         | ३३८   | 8   |
| थाचमनानुकल्पः        | • • •   |              | • • •         | ३५२   | 8   |
| याचमनापवादः          |         |              |               | ३५३   | 8   |
| श्राचमने निषिद्वाव्य | वस्था   |              |               | ३४५   | 8   |
| श्राचमननिमित्तानि    | r       | • • •        | • • •         | ३४७   | १   |
| उत्पातनिरूपण्म्      | • • •   | * * 4        | • • •         | २१६   | É   |
| उदवदानादिः           | • • •   |              |               | १२२   | 8   |
| उद्वग्रां डि:        | * * *   | <b>5 9 4</b> | <b>* * \$</b> | २८७   | 8   |
| एकादशाहकत्यम्        | * * *   |              | <b>8 8 5</b>  | १५५   | ę   |

| · ·                     | ·        |                     | ¥:  | प०  |
|-------------------------|----------|---------------------|-----|-----|
| कालाश्र डिनिरूपणम्      | * * *    |                     | १८० | १२  |
| गभस्रावाशीचम्           | • • •    |                     | 8₹  | 8   |
| गुक्शु जिनिण्यः         | • • •    | · • • • •           | २०५ | ξo  |
| चन्द्रशुबिप्रशंसा       | * * 5    | <b>b</b> • •        | 852 | ધ્  |
| जननाग्रीचम् · · ·       |          | • • a               | ٤,  | 8   |
| तेजसादिद्रव्यशुद्धिः    | • • •    | • • •               | ३०५ | 8   |
| ताराश्रि जिण्यः         | • • •    | , , ,               | २०३ | २   |
| दग्राह्कत्यम् …         | * • •    |                     | १५१ | १   |
| दिराचमननिमित्तानि       |          |                     | ₹82 | . 8 |
| पुंसवनादिकालनिण्यः      | e 9 \$   | , , , ,             | २३८ | 8   |
| प्रक्षतानुसर्गम्        | • • •    | <i>⊕</i> <b>₹</b> 0 | ५४  | 8   |
| ग्रेतसत्यविवेचनम् · · · | * * *    | g & *               | १०६ | १   |
| ग्रेतपिग्डदानविधिः      | • • 2    | * * *               | १२८ | १   |
| प्रेतपिग्डदानप्रयोगः    |          | • • •               | १३४ | 8   |
| प्रोचगादिश्रिष्ठः       | <b>.</b> | . • •               | ३१० | 8   |
| बाललादिकालनिण्यल        |          | • • •               | २२६ | 9   |
| बालाद्यशीचनिण्यः        |          | <b>7 + 6</b>        | २१  | १   |
| सूमिशुद्धिः             | * * *    | * *                 | ३०१ | 8   |
| मृज्जलशुद्धिः           |          | • • •               | ₹₹8 | 8   |
| मङ्गलाचरणम्             | • • •    | <b>* 7 #</b>        | 8   | 8   |
| मलमासलच्यम्             | • • •    | • • •               | २६५ | \$  |
| मासपदार्थनिक्पणम्       | • • •    | • • •               | २५० | १   |

|                            |         |              | प्र: | प० |
|----------------------------|---------|--------------|------|----|
| सलमासादिनिषिद्यानि         |         | • • •        | २७०  | १३ |
| योजनसाधनप्रकारः            | • • •   | * * *        | २११  | २१ |
| रविश्रािंदिनिण्यः          | * * *   |              | २०५  | યૂ |
| राइदर्भने शुभाशुभनिरूपणम्  | * * *   |              | २१७  | ڪ  |
| रत्तपाताशीचादिषु कसीनिषेधन | म्      |              | १८७  | ११ |
| वारप्रवृत्तिनिण्यः         | • • •   | . ,          | २११  | Ę  |
| विवाहे विद्वनच्रवज्ञनम्    | * * *   | • • •        | र ०६ | १५ |
| विष्टिनिरूपणम्             | • • •   | • • •        | २०७  | १५ |
| विदेशस्थाशीचम्             |         |              | ₹8   | १  |
| विवाहे मासश्रु डि:         | • • •   | 4 • •        | २३१  | १२ |
| विवाहे वषश्रिद्धिः         | • • •   | * * *        | २३०  | १२ |
| व्यतीपातादिवर्जनम्         | • • •   | • • •        | 30€  | Ę  |
| श्यादानादिप्रयोगः          | • • •   | 6 • •        | 808  | १  |
| श्रुडिखरूपनिरूपणम्         | • • •   |              | , ۶  | ٤  |
| सद्यःशीचादि                | * * *   | 4 4 4        | ĘĘ   | १  |
| सदा:शौचशब्दायविवेचनम्      |         | <b>* • •</b> | ७३   | Ę  |
| सपिग्डनाधिकारिगः           |         | • • •        | १०३  | 8  |
| सर्व्ववाले गङ्गास्नानविधिः | * * * , | <b>,</b>     | 259  | १२ |
| स्त्यशीचम्                 | \$ & 2  | * * *        | ्रह  | 8  |
| स्नानशुद्धिः               |         | * * *        | ३२४  | 8  |
| स्वभावशुद्धानि             | * * *   | • 4 *        | ३५५  | १  |

#### ऋषिनामानि।

श्रिक्ताः ७,७।२४,१५ । २५,१४। २७,४।४६,१५।४७,१६।५५,१६। ६०,१।⊏३,१४।⊏४,१३।१४२,१२।

अति: ४७,४।३५४,४।३५७,७।

श्रापस्तम्बः २४३,१५। २८१,१२। ३३८,७-१८। ३४०,२०। ३४४,५। ३५६,१२।

चाम्बलायनः १२३,१०।१२७,५।१४०,१।

उशनाः १७२,१८।३४४,०।

ऋषयङः ४,६ । १४,१७ । २५,१। २७-४। ३१,५।८०,३।८२,८ । १३०१७।२८२,११।

कश्यपः २२२,८।

कात्यायनः १४१,११।१४४,१३।२४८,१०।२८१,८।

कारयप: ६,८।७७,१६।

गोतमः ७,१५।३५,१०।३६,५।८२,१।८४,५८।१२६,१०।

गोभिलः १७८,२२।

क्रागलेयः ७५,१५।

जावालः १३,२।५६,१६।५८,१४।६७,१७।८०,१५।११८,८। १८२,१७।

जावालि: २७३,१६।

दत्तः प्रदा ६,१६।६४,८ । ६६,१४।७४,३।१५६,०)१६७,१५।१८२, ८।१८०,८।१८२,१०।१८५,५।

देवब्रतः १६४,२०।

देवल: ८,८ । ३४,८। ३५,२।३६,१०।१११,१८५,१८।१८५,१२।
२१८,१२।३००,१। ३०१,२-१०।३०३,८।३००,१५। ३१०,१६।
२११,१५।३१५,१३।३१८,१।३३८,१।३४५,१।३४०,१५।३५३,४।
३५८,५।

नारदः ८२,१३।

पराश्चरः १०,१-६ ।६१,४।७१,-१।७२,१४। ११७,५। २२०,१६। २०२,१०।३१८,१५।

पारस्तर: २१,१३। २२,१४।२४,१३।६४,४। ११४,११।१२३,२१। १३०,१०। १३३,६।१३८,१४। १३८,११।१७८,११।२३८,१५। २४३,१२।३३८,१०।

पितामत्तः ७१,६।२४२,१।२४४,८।२४६,५।

पैठीनिसः १०,१६। २४,६। ३२,१०। १०३,१४।१२५,१५। १५५,७। १८२,१६।२४६,८।२८५,१५।३५०,१५।३५३,८।

प्रचेताः ८,१०।११६,६।११७,१।११८,२१।१२८,२।१३२,१७।

प्रजापति: २८५,८।

ब्रुडगाग्यः ७६,१८।

ब्रह्यम: ३०६,१०।

बहिंदिणाः २८८,१२।३०८,१।३१४,५।३१७,६।

ब्रहमानुः २१,८।४१,१०।७८,७।

ब्रह्मातिः ७,१।३४,२।४८,६।४८,२।०१,१५।०४,२।८३,२।८६,१०। ८८,३।८१,१४।८२,८।१४२,८।१६७,१८।१७८,१८।१८८,१८। २०६,१३।२७८,१५।२८८,६।३०६,१।३१७,१६।३१८,१०।३५८,१। बैजवाप: १३८,७।

बीधायनः १३३,६। १८८,१०। १८३,१२। ३०३,५। ३०७,१२। ३०५,१२। ३०५,१२। ३०५,१२। ३०५,५२।

भरदाजः ८४,१०।८३,७।८५,१०।

भोजराजः १८,१३।

मनः २,६-१५।६,२। ८,५।२८,८। २०,४।२२,१०। २४,११। २६,१०। ४६,८।४६,०।५८,४।६२,४।००,१५। ७१,८।७३,५-११। ८०,५८।८६,१४।८२,४। ८३,४।१००,१०। १०३,८।१११,५ १४२,३।१५४,१।१८४,१०।१८०,३।२१८,१८। २४०,२२। २४१,८। २४५,१८। २०६,५। २१०,१२। ३१३,१८। ३१३,१८। ३१०,१०।३२०,४। ३१८,१२। ३१६,१८। ३१७,१०।३२०,४। ३३८,१८।३४६,१।३५८,६।३६०,६।

मरीचि: ४४,२०१६२,११८६,२११२८,१८। २५४,६१३०३,११३४५८। ३६०,८।

यमः ८,१४।१२,१६। २०,३। ४१,१८। ५५,६। ६७,५। ७३,१।८२,७। ८५,१२।१०५,१।१११,१३। १२६,११।१५०,८।१८४,३।१८६,१६। २१८,१०।२७८,५।३०३,११३०४,७।३०५,१।३१५,३।३१६,१५। ३१८,११।३४५,१७।३४५,१७।३४८,१।

याज्ञवत्काः ३,१३। २३,१-१५। २६,१४। २७,१२।३०,१२। ५६,१८।
६२,१४। ६६,१०।७२,६।७७,८।७८,१३।८०,१।८०,६।१२१,११।
१२२,१७। १२६,१६।१२७,७। १३८,१८। १३८,१४। १६४,१५।
१७८,५।२३८,५।२४०,७।२४१,३। २४३,८।२८०,१४।२८८,११।

३०२,५१ ३०४,४। ३०८,१८। ३१२,१। ३१४,९८। ३१५,८। ३१८,१२।३३८,३-१७।३४१,५।३४८,१।

लघुत्तारोतः १६,१६ । १७,६। १८,०। ८६,१०। ८८,१३। ८८,१३। १८,१३। १०३,१३।१०४,३८।१०६,१०।१८४,६।२८१,१८।२८७,४।

व्याघ्रः २८५,४।

योगियाच्चवत्कारः २८७,७।

लीगाचि: ३११,८।

विशिष्ठ: ४७,८।५३,१।६३,१।१४१,१७।२००,१। ३१४,२। ३१७,१। ३१८,१७।३४८,१३।३५५,७-१८।३५७,४।

वालािकिः ८८,२।

विष्णः २८,१८। ३४,४। ३५,१२। ३८,१२। ४८,१६।६०,०। ७४,१८। ७८,१८।८०,१८। १११,८। ११८,१४। १४८,१२। १४८,१३। १८६,११। २१८,१५। २५४,०। २८३,१।३१०,१८। ३१२,८।३५२,०।

व्यासः ३२,१६।३३,१४।४०,०।५४,०।०८,१०।८३,८।८४,६।८८,१८। २४५,२२।२८८,११।३०६,१८।३४६,६।

शकः ४,८।१३,१८। १५,३। २२,०। २५,०।२६,१०।३०,३।४०,१५। ६५,३।७३,१४।७८,४। ८८,६।८२,१६।८४,१६। ८५,१८।८८,६। १८०,५। १८०,१। २६३,१८। ३०५,१४। ३१०,२। ३१८,६। ३४०,१५।३४८,३।

शाखायनः १७३,१।३४६,१४।

श्रक्षा विविती २४,८।५०,६।१२३,१५।१३८,४।

श्रातातपः ४६,१८।१४०,१२।१७८,१२।१८१,८।२१८,०। २७४,८।२००,१४।२०८,१५।३१५,१८।३१८,१।३२०,१।३५२,८। ३५५,१।

शारि ख्यः २६८,१।

श्रुन:पुच्छ: १२८,११।१३२,७।

सत्यव्रतः २४५,१८।२७४,१।२८२,२०।

सम्बर्तः ८,३११०,१३१२०,६११४४,१११३०३,१८१३४८,१०१

स्रमन्तुः ५१,१४।११८,१८।३०२,१८।३४०,१८।३४४,१।

हारीतः १६,११।४५,१३।४६,१२।५७,१२।७४,१४।१०५,६।१४२,१।
१३८,१६।१४३,१।१५३,१७।१७८,१७।१८३,१४११८७,१८।
२४४,१४।२५०,५।२५४,२०।२५५,१८।२६१,२०।२६२,१३।
२६५,२।२८३,१।२८१,४।३१४,८।३१८,५॥३२०,१६।३३७,१।
३३८,१५।३३८,१०।३४०,५।

## पुराग्नामानि।

श्राविषयाणम् १०७,८।१६०,१५।१८१,१२।१८५,१८। श्रादिपव्ये १८७,१।

श्रादिपुराणम् ८,१६ । ११,१८ । १८, ४१५ । २८,१ । २८,२ । ३३,१ -२०१४०,०१४३,२ । ४४,१६ । ४५,१५ । ५२,१६ । ५८,१६ । ५८,१ । ६८,१६ । ५८,१ । ६८,१६ । ६८,१६ । ६८,१६ । ६८,१६ । ६८,१६ । ६८,१६ । ७०,१० । ७२,८ । ७६,५ । ७६,५ । ७६,५ । ७८,१ । ८१,१ । ८१,१ । ८१,१ । ८१,१ । ८१,३ । ८४,० । ८५,३ । ८६,५ । ११२,११ । ११२,११ । ११४,११ ११६६,३,१४ । ११४,६ । १३२,८ । १३२,८ । १३२,८ । १३३,८ । १४३,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,८ । १३२,८ । १३२,८ । १४३,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४,४ । १४४ । १४४,४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १

कालिकापुराणम् २,१८। ७४,१३। १७२,३। १८०,१५। १८७,१२। १८८,१८। १८८,१८। १८८,१८।

क् भेपुराणम् ८,१।८,८।१३,७।१८,८।२१,२। २२,३।२३,१८।२४,३।
३०,८। ३२,१६। ३८,२। ३८,१४। ४१,७। ४३,११।५४,२-१३।
५६,१। ५८,१४-१८। ६०,५-१३-१८। ६२,७। ७६,१। १५४,६।
१५८,१८।१८७,१।

गरुषुराणम् १८६,५। नरसिंहपुराणम् ३१३,६।३४२,६। नारदीयपुराणम् ३५८,२०। पद्मपुराणम् १२०,१२। बहन्नारदीयपुराणम् ८३,५।१८६,१०।

ब्रह्मपुराणम् ११,१५। २६,७। ५२,१०। ५५,१५। ७६,१०। ७८,६। ८८,१७।८१,१८।८३,१४।८८,२०।१००,१३।२४३,२२।२४८,८। २५६,१८।२५८,५।३०८,५।३१२,१२।३३७,६।३५८,१०।

ब्रह्माण्डपुराणम् ५,१३।१८७,१२।

भविष्यपुराणम् ३,१८।५६,४।१८७,१५।३४३,२०। भागवतम् ५५,१२।१०८,१६।१३३,८।२२१,८।

मत्खपुराणम् ४८,१२ । ७४,१७ । १२८,८ । १३८,१८ । १६३,४।
१६५,१२। १६७,८। १६८,३ । १७२,१५ । १७७,४ । १७८,३।
१८२,१८। १८३,१२। १८४,१४। १८४,८। २४३,१०। २८४,८।
३५०,१०।

महाभारतम् १२७,१।१४३,११।

मार्कण्डेयपुराणम् ११,१२। ८८,१३। १०३,२। १४३,०। २०८,१८। २०३,१८।३०५,१०।३५२,२।३५६,४।३५०,११।

वराच्युराणम् १०७,१।१०८,३।११०,१।१७१,६।१७७,११। वामनपुराणम् ७०,१।१८२,११।३५६,१८।

वायुपुराणम् ११८,१६।२४८,४।३४८,१३।३५८,१।

वाराहम् १०८,११।

विराटपर्व २६७,१०।

विषापुराणम् ५७,८। ८२,१५। ८६, ११। १०५,४। १०६,१८। १४२,१६।१८८,१५।२३५,१८।२४८,१३।३४६,७। विषाुरहस्यम्

२१४,११।

रामायणम्

दद,रा१२४,२२।१२६,६।१६७,६।

लिङ्गपुराणम्

२८६,१२।

**भिवरहस्यम्** 

२८६,६।

स्त्रन्युराणम्

१५३,१।

### यन्यान्ययम्यनामानि।

अगस्यसं हता १४१,१।

ग्रमस्कोषः २४८,१५।२४८,२।

ग्राखनायनग्रह्मम् १३१,३।

उपनिषत् २३,८।

कठब्राह्मण्म् २७८,७।

काठकग्रह्यम् २८०,१८। कात्यायनग्रह्मम् १४६,२२।

काशीखण्ड ३५०,१८।

कुथुमि: २८४,७।

ग्रह्मपरिशिष्टम् १६,१३-१८।११८,१२,२२२,१।२४७,१२।२४७,२०। २७८,२।

क्टन्दोगपरिशिष्टम् ७,१४।१३,१२।६७,२०।१०८,१८।१११,१। ११२,५।११३, ८।११८,८।१२२,११।१२५,७।१४६;२२। १४७,१।१५६,२१।१६५,६।१८०,६।२४३,२०।२५४,४।३४३,१३।

परिशिष्टम् ८४,१४।१३८,२।१४५,३।

पाणिनिः २५७,१८।

बैजवापस्ट ह्यम् ७४,१५।

बीधायनसूत्रम् ३८,२१।

सूरिप्रयोगकोषः १८१,१५।

विषाुधर्माः १२,७।

विषाधमीत्तरम् ११,६। १८४,३। २३८,१। २४१,१४। २४५,६। २४७,१८।२५१,१८।२६६,१६ २८२,१७।२८३,१०।

श्रुति: २३६,५।२५५,१२।

स्मृति: २७३,२०।२७७,१।

## संग्रहकारनामानि।

श्रनिरुद्धः १३२,३।

श्रमियुक्तः १०१,५।

श्राधुनिकः १००,३।

गङ्गावाक्यावलीकारः २१७,१७।

गौड़बड: ६८,१०।

नीलाम्बरभट्टः २७५,५।

ब्रह्मगुप्तः २५५,१०।२६०,११।

बुद्ध: १०३,१७।

भोजराजः १८,१३।२१५,१५।

सद्धरः ५३,१४।७८,१७।

वाचस्पतिमित्रः ३३,११।८७,८।

विशारदः ८७,८।१४५,५।२७५,१४।

आदविवेकाकारः १५,१८।

षट्तिंशसुनिः ६२,१३।६८,१३।

हमाद्रिः २७५,८१२७७,१।

#### संग्रहग्रत्थनामानि।

कल्पतरः ३३,१४।

कालमाधवीयः २६१,६।२७३,१६।२७५,८।२७७,१।२८०,१८।

कालिक्तामणि: २७४, ८।२७५,८।२७७,१।

दानकी मुदी १६०,१।

निर्णयासृतम् ८८,१८।

भीमपराक्रमः २२३,७१२२४,५ । २२६,७ । २२८,०१२८,८-१८ । २३०,८१६६२,४१२७४,४१२७८,१८ ।

मदनपारिजातः २७३,२०।२७५,८।

मिताचरा २२,१४।४७,४।६८,१३।१८२,१६।

रतमाला २३५,१४।२००,८।२१३,१७।२५२,८।

राजमार्त्तेग्हः १८,१३। १८८,४।२०२,१,८।२०३,१०।२०४,१०।२०५,०।२००,३!२०८,१५।२१०,८-१८।२१४,१४।२१०,८-१८।२१४,०।२१०,१०।२२२,१६।२२३,२-१८।२२४,१२।२२५,१३।२२०,७-१८।२३०,४-१२।२३१,१२।२३२,६।२३३,०-२०।२४०,०।२४३,३।२५२,४।२६१,८-१७।

शिषिका १८७,१८। १८८,१५। २००,१६। २०३,२-११।
२०६,१२-१५।२०७,१५।२१०,६।२१२,६।२१२,१०।२१५,२०।
२१६,१३।२२१,१६।२२७,१५।२२८,१।२३३,६-१०।

श्रु बिविवेक: ३३,१०।३६,११।८७,२।

आदिन्तामणिः द८,१८।८३,१८।

श्राद्धविवेकः १५,७।३०,१८। ७५,७।८७,२। ८८,२०। ८०,१। ८४,१। १००,१।१०१,१२।१३०,३।२३६,१८।

समयप्रकाशः १६,६।२८८,१०।

स्मृतिसागरः १८२,३।

हारलता ३०,१८।३१,८।३३,१०।५२,१७।८७,८।

### ज्योतिषग्रयानि।

करण्रतम् २१३,१४।

च्योतिषम् २५७,१२।२५८,१२,१७।२६२,८२६५,१८।२६६,१।

२७०,२।२७१,१६।२८६,१७।२८५,८।

ज्योति:पराशरम् १६८,८।२६५,१७।२७८,३।२८३,१५।

दैवज्ञवल्लभा २०८,११।

नष्टयाता २१५,५।

पश्चपतिदीपिका २०६, ३। २१०, १। २११, १। २१२, ६। २२८, १६।

ब्रह्जातकम् २०१,१५।

ब्रह्याता १८८, ३।२०१,८।

ब्रह्मसिडान्तम् २५१,३।२६५,१५।

योगयाचा २३८,८।

वराहसंहिता २१७,८।२५१,७।२७१,८।२७६,१८।

लघुयाचा २०८,६।२१४,१८।२८०,५।

स्र्यसिद्धान्तम् १५५,१२। २०८,६। २११,८। २२५,४। २३४,४।

२४०,१०।२४६,११।२६८,१६।२५२,१३।२५३,१४।२६८,२१।

स्वरोदय: २०३,७।

होरासार: २०५,१।२२१,११।२४२,७।

# शुिबकीमुदीधृत व्यवस्थापकवचनानामकारादिक्रमेगा सूचिपवम्।

|                            | শ্ব । |         |      |      |
|----------------------------|-------|---------|------|------|
|                            |       |         | प्र: | पं॰  |
| यचतायां चतायां वा          |       | * * *   | & 6  | ११   |
| अचारलवणादाः खुः            | • • • |         | १४२  | 8    |
| त्रचोभ्याणामपां नास्ति     | • • • | • • • , | २८८  | २    |
| अकृप्तचूड़ा ये बालाः       | • • • | • • •   | १२८  | 39   |
| श्रग्याधानं प्रतिष्ठाञ्च   |       | •••     | १६८  | ¥    |
| अयाह्या आगता आपः           | . • • |         | २८८  | ~    |
|                            |       |         | २८६  | 85   |
| श्रघारःसु व्यतीतेषु        |       |         |      | ₹    |
|                            |       |         | ₹६   | १५   |
|                            |       |         | १५५  | 8    |
| श्रुष्टात् सन्भवति         |       | • • •   | £3   | ¥    |
| अच्छित्रनाद्यां कत्त्व्यम् | • • • | • • •   | ११   | 60   |
| यजा गावी महिष्य            | • • • |         | ३०७  | १५   |
| श्रजातदन्तमर्णे            | • • • |         | ₹₹ " | २०   |
| अजातदन्ती मासैर्वा         |       | • • •   | २३   | ¥    |
| ग्रजारजः खररजः             | * * * | ***     | ३५८  | . २१ |

|                          | ` - /        | •       | <b>गृ</b> : | पं० |
|--------------------------|--------------|---------|-------------|-----|
| अजी गेंडभ्युदिते वान्ते  |              |         | १८१         | 39  |
| श्रतिचारं गते जीवे       | 1            |         | २२८         | २   |
|                          |              |         | २३०         | 8   |
| श्रतिचारं गतो जीवः       | W '0 B       | • • •   | २२८         | १७  |
| श्रत जड्डं दितीयातु      | # + B        | • • •   | 80          | १०  |
| श्रत जड्ड पतन्खेते       | • • •        |         | 30          | १६  |
| यत जड्डं खजा खुताम्      | •••          |         | 83          | ध्  |
| अतिकान्ते दशाहे तु       | e • 9        | • • •   | ₹8          | १८  |
|                          |              |         | ७३          | १२  |
| श्रतीते स्तको स्वे स्वे  |              |         | ३७          | 8   |
|                          |              |         | ७३          | १५  |
| अतः परं प्रवडानाम्       | • • •        | · • • • | ٦٤          | ધ્  |
| श्रथ चेद्रभसंयुक्ता      | <b>*</b> * * | o • •   | ११७         | 82  |
| अय तत वसेट्राती          | o • •        | 9 3 8   | ३२५         | १८  |
| अय पुतादिराष्ट्रत्य      | * * 4        | ₽ ♠ ♥   | ११३         | १२  |
| श्रयानवेच्यमेत्यापः      |              | P 6 4   | १२२         | 99  |
| अदत्तायान्तु यो जातः     | • • •        | • • •   | 28          | २१  |
| अदन्तजन्मसर्णम्          | • • •        | * * *   | ₹8          | 8   |
| यद्भित्तु प्रकृतिस्थाभिः |              | ā # ·   | ₹88         | ય   |
| अद्भिलु प्रोचणं शीचम्    |              |         | ३१०         | 80  |
| अधः ग्रयासनादीनाम्       | * * *        | * * *   | १८२         | 6 0 |
| अधिमासकी विवाहम्         | * • *        | ą • •   | 305         | १ट  |
|                          |              |         |             |     |

( 25)

|                            |              |              | ₹.          | ប៉ំ ១      |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| अधिमासे दिनपाते            |              |              | २७६         | २०         |
| ग्रध्वायनच्च ग्रहचार्वाम   | * * 4.       | • • •        | २४१         | १५         |
| श्रनतीतद्विवर्षसु          | •••          | • • •        | २८          | २          |
| अनन्धगतिकां नित्यम्        | <b>*</b> * A |              | २८०         | 28         |
| अनिस्थिसिचिते कि चित्      | • • •        | <b>* 5 8</b> | ६३          | १६         |
| धनस्थिसिचिते शूद्रे        | • • •        | • • •        | €₹          | २०         |
| अनिख्यसञ्चये विप्रः        | e 6-3        | <b>.</b>     | €₹          | 8 ≈        |
| श्रनाषं ब्राह्मणं दीनम्    |              |              | € 8         | २,४        |
| श्रनादिदेवतां दृष्टा       |              | 0 + 4        | २२३         | ₹          |
| अनिष्टे विविधोत्पाते       | 5 8 AC       | . • •        | २१५         | 28         |
| श्रनिद्याया गोः चीरम्      | • • •        | • • •        | ३२३         | 22         |
| अनिलाग्निशक्षवर्णाः        |              | <b>* * *</b> | २१६्        | १८         |
| अनुद्रतेन्द्रतेन           | e e e ' '    |              | <b>३</b> २8 | 8          |
| अनुपमीतो विप्रस्तु         |              | 4 4 6        | २€          | ?          |
| अनूद्भार्यः शूद्रस्तु      |              | • • •        | २€          | १ट         |
| श्रनेन विधिना यस्तु        | a + 1        | * * *        | <b>२</b> ४१ | 4          |
| अनीरसेषु पुत्रेषु          |              |              | मूक         | <b>6</b> 0 |
| अलद्याहे वालस              |              | • • •        | 28          | ₹          |
|                            |              |              | २२          | 8          |
| अन्यिक्रियाणां संप्रोत्ताः | • • •        | * * *        | १०२         | ڪ          |
| यन्यजैः खनिताः कूपाः       | 2 5 3        | <b>2 6 5</b> | ३००         | ¥          |
| अन्यामामाश्रितानाञ्च       | * * 4        | 8 a 4        | १५१         | १ट         |
|                            | -            |              |             |            |

|                            |       |                                         | पृ:          | <b>u</b> o |
|----------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------|------------|
| अन्योपान्यी तिभी जेयी      | • • • | • • •                                   | २५७          | १३         |
| श्रमं कुभाच दातव्यम्       |       | • • •                                   | 309          | ₹          |
| अनं पर्युषितं भोज्यम्      |       | * • •                                   | ३१८          | १७         |
| श्रग्धदेशमृतं ज्ञातिम्     |       | * * *                                   | ₹8           | , 3        |
| यत्यपूर्वा गरहे यस्य       | • • • | • • •                                   | £ ¥          | 88         |
| श्रन्याय मातरस्तदत्        | • • • | •••                                     | , <b>2</b> o | . 9        |
| श्रपि दाल्यही तोस          | a, e  | • • • '                                 | . 45         | 38         |
| श्रपुतस्य च या पुत्री      | • • • | • • •                                   | ₹ ?          | . €        |
| श्रुवायां स्तायान्तु       | •••   |                                         | 803          | 2.4        |
| श्रपुना स्ती यथा प्रत—     | • • • | * * *                                   | ८२           | 38         |
| श्रव्सम्बुवटं ददात्        | • • • | •••                                     | .રહ8         | ۲ ح        |
| श्रभोज्यं प्राहुराहारम्    | • • • | 0 • •                                   | ३१८          | <b>ફ</b> . |
| श्रमावस्यादिनियतम्         | # • • | • • •                                   | 23           | १५         |
| श्रमावस्याद्यं यत          | • • • | * * * * · · · · · · · · · · · · · · · · | २६६          | . 9        |
| श्रमावस्थापरिच्छित्रम्     | ***   | • • •                                   | 200          | . १६       |
| त्रमावस्थापमतिक्रस्य       |       | • • •                                   | २६१          | , <b>9</b> |
| त्रभसा हेमरूप्यायः         | • • • | • • •                                   | ₹०६          | . <b>ર</b> |
| श्वरण्धेऽनुद्वे रावी       |       | * * *                                   | 280          | 8,5        |
| श्रवाहिनि:सृतः प्राचीं     | • • • | • • •                                   | 38€          | १२         |
| अवें जिसूले म्यिन प्रमस्ते |       | * * *                                   | २४२ .        | . १७       |
| अर्षप्रसतिमाचन्तु          |       | * • • •                                 | .३३५ .       | . 9        |
| अईमादहनं प्राप्तः          | * : : | * 4 8                                   | 88€          | ě,         |

( २१ )

|                               |               |              | प्र:         | पं०   |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| अर्व्वाक् षण्मासतः स्त्रीणाम् | • • •         | • • •        | 83           | ₹ \$  |
| अव्वाक् संवसराटू द्वम्        | • • •         | • • •        | <b>१</b> द्र | ¥     |
| अर्वाक् संवसरादास्य           | • • •         | 6 7 4        | 308          | €     |
|                               |               |              | १८५          | `१€   |
| अल्पशीचा भवन्येते             | • • •         | • • •        | 388          | २०    |
| अवमाहे त्राहस्पर्ये           | • • •         | •••          | २१२          | 9     |
| श्रवमं तद्दारदिनम्            | • • •         | •••          | २१३          | 'શ્યૂ |
| श्रवषट्कारहो मस               | • • •         | • • •.       | रदर          | १२    |
| श्रविभन्ना विभन्ना वा         |               | •••          | <u>ፔ</u> ೭   | 9     |
| श्रशीतिभागी हिडि: स्वात्      | • • •         | • • •        | ₹8₹          | 8     |
| अशीत्यर्षच शिरसि              | • • •         | • • •        | ११८          | १३    |
| अशुचश्चिना दत्तम्             | <b>\$ € Q</b> | • • •        | ₹₹€          | १५    |
| अश्चिन महामाया—               | • • •         | •••          | १८७          | १३    |
| अशीचं स्थात्त्राहं तेषाम्     | • • •         | •••          | ७३ .         | · £   |
|                               |               |              | 95           | ११    |
| श्रशीचन्तु प्रवच्यामि         | • • •         | • • •        | ¥            | 5     |
| श्रगीचकालाहिज्ञेयम्           |               | • • •        | 2            | 80    |
| अशीचमध्ये यत्नेन              | • • •         | <b>4 * *</b> | ₹8₹          | પ્ર   |
| त्रयोचान्ताहितीयेऽक्रि        | • • •         |              | . 98         | १६    |
|                               |               |              | १६३          | પ્    |
| असगीतः सगीती वा               |               | • • •        | <u>50</u>    | ११    |
| असंक्रा न्तमासोऽधिमासः        |               | <b>.</b> . 4 | २५८          | १३    |

| •                          |                  |              | Ä:          | Üo  |
|----------------------------|------------------|--------------|-------------|-----|
| असंक्रान्तमासीऽधिमासः      | e e a            |              | २७२         | ₹   |
| असंक्रान्तेऽपि कत्त्व्यम्  | •••              | • • •        | २८७         | 88  |
| असंस्कृती न संस्कार्यों    | * *              | • • •        | १८०         | 8   |
| अस्तंगते तथादिखे           | • • •            |              | १७१         | 9   |
| अस्तमित सगुपुत्रे          | * * *            | • • •        | २३०         | Ę   |
| श्रसावा चाप्यहुवा च        | , ·<br>• • •     | •••          | €8          | 2   |
| श्रस्थिसञ्चयनादू द्वम्     | • • •            | 5 <b>6 </b>  | €8          | 8   |
| श्रस्थस्पर्यने वान्ते      | * * *            | • • •        | १८३         | ٤٢  |
|                            |                  | •            | ३२६         | १३  |
| अस्यां यो जायते पुत्तः     | <b>₽ ♦  \$</b>   | • • •        | <b>८</b> १  | 88  |
| ग्रहन्यहनि यच्छा इम्       | D # G            | D • •        | १७८         | १५  |
| यहचेवादशे नाम              |                  | <b>.</b> 4 0 | ₹8₹         | ધ્  |
|                            |                  |              | २८०         | १२  |
| ष्रक्ति शीचं यथा प्रोत्तम् | ß <b>&amp;</b> + | • • •        | <b>३३</b> € | డి  |
|                            |                  |              |             |     |
| •                          | श्रा             |              |             |     |
| आग्नेयन्तु यदा ऋचम्        | • • •            | • • •        | २५८         | Ę   |
| <b>याच्यायाग्निसुदकम्</b>  | * * * ^          | • • •        | १३८         | २०  |
| श्राचार्यं स्वसुपाध्यायम्  | <b>&gt; 4 #</b>  |              | 50          | Ę   |
|                            |                  |              | \$ 0 0      | て   |
| याजमानसु चूड़ान्तम्        | * t *            | * 8 8        | २८          | . 2 |
| •                          |                  |              | ₹₹          | ٦   |

( २३ )

|                            |              |              | T:          | Üο   |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|------|
| चाच्यं दिधमधू सियम्        | * * 2        | e .          | १०८         | 80   |
| याज्यं विना यथा तैलम्      | * * *        | * * •        | ट १         | १५   |
| यातपार्थं ततः क्रतम्       | • • •        | * * *        | १७७         | १८   |
| यातुरा तु यदा नारी         | * * *        | <b>4</b>     | 80          | 8 €  |
| चातुर सानसंप्राप्ते        | <b>9 4 6</b> | • • •        | १२६         | १२   |
| श्राक्तत्यागिनः पतिताश्व   | s. + p       | • • •        | 92          | १८   |
| यातानं धमालयञ्च            |              | o 4 •        | €8          | १६   |
| <b>जात्रिपचाइ</b> हे सेव   | • • •        | • • •        | ११८         | १०   |
| श्रादन्तजन्मनः सद्यः       |              | • • •        | २३          | २    |
| चादकात् सोदरे सदाः         | • • •        | • • •        | ३२          | १७   |
| त्रादावन्यस्य दत्तायां     | • • •        | , • • •      | भूद         | ય    |
| यादी वस्तव प्रचाल्य        | # + ti       |              | १२३         | १ट   |
| चादां भागहयं यावत्         |              | s & c        | 80          | ح    |
| यादां स्यात् सर्व्वदानानां | <b>→</b> & & | e e a        | <b>२</b> ८४ | ఽ    |
| आदापादे विवाहे च           |              |              | २०७         | 80   |
| आपः शुंडा सूमिगताः         | <b>* * 5</b> |              | २८८         | 8    |
| आब्दिने पितृक्तत्ये च      |              | <b>₹</b> • • | २४२         | ঽ    |
| <b>जामपावेऽन्नमादाय</b>    |              |              | ११२         | Ę    |
| जाममांसं घृतं चीद्रम्      | * 0 4        |              | ३१८         | ं १७ |
| ग्रार्खानाञ्च सर्वेषाम्    | * * *        | <b>.</b>     | ३२३         | १०   |
| आर्थ्यम्याद्चितुष्क—       | • • •        |              | २१६्        | 8 8  |
| आपक्रमेण सब्बे च           | o + 4        | n s 4        | १५८         | 9    |

|                          | ( 28 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|
|                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | प्र:   | पं०  |
| श्राखयुज्याच कष्णायां    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | # • •    | २३६    | 38   |
| ग्राषादे धन्यधान्य—      | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •    | २३१    | १३   |
| आसदम्खुना देया           | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •    | १०७    | 3    |
|                          | <u> Andrews and Andr</u> |          |        |      |
|                          | <b>T</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |      |
| द्रतः सम्प्राप्यते खगः   | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D + +    | १०६    | २०   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        | •    |
| इदं भुङ्ग महाराज         | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ,<br>~ | Ę    |
| दृह्यं मरणं येषां        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • •    | 99     | €    |
| इन्द्राम्नी यत इयेते     | * • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 0 •    | 288    | 38   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 240    | Ę    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | २५५    | १ट   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | २६५    | \$   |
| दुन्हष्टमगान् पापान्     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••      | २०६    | १३   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |      |
|                          | ख।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |      |
| उच्चः खग्टही             | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •    | २०५    | 8 \$ |
| उच्छिष्टं मानवं सृष्टा   | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••      | ₹80    | १    |
| उच्छिष्टेन तु संस्पृष्ट: | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •    | 280    | १२   |
| उत्तरायणगते दिवाकरे      | * * •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •    | २३८    | २०   |
| उत्तीर्थान्यानि वासांसि  | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * #+ 6 # | १२७    | Ę    |
| जसम्बन्धुरिक्षाद्वा      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • •    | EĘ     | १८   |
| <b>ख्लृष्टायाभिक्पाय</b> | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •    | 30     | 2    |

|                          | ( २५ )       |             |       |     |
|--------------------------|--------------|-------------|-------|-----|
|                          |              |             | प्र:  | पं० |
| उदक्यया खिभ: स्पृष्टम्   | • • •        | • • •       | ₹१€   | १६  |
| उदक्याशीचिभि: स्नायात्   | • • •        |             | ₹     | १२  |
|                          |              |             | ३२७   | १५  |
| उदयादुदयं भानोः          |              | ,<br>• • ,• | १५५   | ~   |
| ,                        | ,            |             | ₹8.0. | 88  |
| उद्गताश्वापि ग्रध्यन्ति  | · • • •      | • • •       | २८८   | 8   |
| उदातराह्वे शस्तै:        | * * 4        | • • •       | ७१    | १०  |
| उद्यान-विद्याग्टह        | <b>* • •</b> | • • •       | २८६   | ₹   |
| उपसृथ्याश्र चिस्षृष्टम्  | • • •        |             | ३२७   | 39  |
| उपानमाणि चोतार्ग         |              | * * *       | ३२५   | १२  |
| उभाभ्यामपरिज्ञाने ।      | * * *        | • • *       | \$ C  | 8 8 |
| उर्भ्याच्च ग्रतं दद्यात् |              |             | ११८   | १७  |
| ,                        |              |             |       | и   |
|                          | ज।           |             | •     |     |
| जढ़ा दिच्यमाग्री         | * • •        |             | २३१   | १७  |
| जनिद्वधं निखनेत्         | • • •        | • • •       | २७    | १३  |
|                          |              |             | १२१   | १२  |
| जनिवर्षके प्रेते         | • • •        | • • •       | २ ४   | १६  |
| जडं संवसरादाखात्         | • • a        |             | ३५    | ધ્  |

जणीसूत्रेण संवेध्य

|                            |                  |                | प्र:       | ប់១         |
|----------------------------|------------------|----------------|------------|-------------|
| एका हा द्वाचा गः श्रध्येत् | • • •            | • • •          | Ę          | 80          |
| एकाहेन तु षग्मासाः         | 1                | <b>▼ ◆  5</b>  | २५४        | . ₹         |
| एको इष्टिन्तु कत्ते व्यम्  | <b>5&gt; ♦ ♦</b> | * 5 *          | حد         | 2.9         |
| ,                          |                  |                | 23         | १२          |
|                            |                  |                | ३७६        | 8 6         |
| एकोनविंग्रतेरळीक्          | 6 <b>9</b> \$    | * * *          | 80         | 9           |
| एतच्छीचं ग्रहस्थानाम्      | è e e            | t- t- 0        | ३३६        | १३          |
| एतच्छीचं दिजातीनाम्        | <b>₽ ₹ 8</b>     | <b>*</b> * *   | ₹₹         | 9           |
| एतेषां पतितानाञ्च          | * * *            |                | <b>E</b> 8 | <b>?</b> 8  |
| एवमद्रेलतीयानां            |                  | * * *          | २६६        | *           |
| एवं सते सत्वान्या          | • • •            | a = 4          | १२१        | . <b>,8</b> |
| एवं कत्वा वलीन् सव्वीन्    | er & dr          | • p •          | 88€        | ~           |
| प्रवं मातामहाचार्थ-        | • • •            |                | १२₹        | 8           |
| एवं श्ट्रोऽपि सामान्यं     | • • •            | • • •          | १७७        | · ¥         |
| एवं सूर्यं नमस्कृत्य       | • • •<br>,       | de Wre,        | ₹५०        | 8 8         |
| एष एवारहिताकः              | # 0 P            | ‡ <b>4 </b>    | 888        | 9           |
| एषासभावे सब्बेषास्         | * * *            | 8 6 6          | 2 ह        | \$8         |
| एष्ट्या बह्वः पुताः        |                  | \$ <b>0</b> \$ | १६५        | 23          |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | प्र:             | पं०                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                        | श्री।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  | 7<br>4                                  |
| ग्रीडुम्बराणामस्त्रेन  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • •                     | ३०५              | es .                                    |
| श्रीरसो धर्मपत्नीजः    | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * * * ·                   | £ 0              | <b>e</b>                                |
| श्रीरमः च्वजश्रव       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • •                     | 23               | ृ१२                                     |
| श्रीरसः पुतिकापुत्तः   | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | १०१              | 8 8                                     |
| श्रीषधं तैलमजिनम्      | • •,•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • •                     | <b>2</b> ,8.     | १८                                      |
|                        | 1.<br>(Maille, i), m., p. 10 march 1. (10 march | i                         | , .              | ,                                       |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | •                |                                         |
| •                      | का ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Free state of a  |                                         |
| 'कटी कषाये तास्वूले    | € <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***                       | ३५३ "            | ** · 5£                                 |
| कदली लवली धाली         | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 880              | 28                                      |
| किष्ठादेशिन्यङ्गुष्ठ—  | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a e <sup>t</sup> er       | २३८              | १८                                      |
| कन्यास्थ च रवी वस      | r<br>• • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * • • •                   | ₹8€              | <b>*</b> ₹ <b>१</b>                     |
| कन्दुपकां स्नेहपकां    | ÷ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • •                     | *\$ <b>?</b> 0 * | · ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' |
| करकचा सत्युयोगाश्व     | 6 1 ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | # t                       | . १८८            | . 9                                     |
| कर्णविधे विवाहे च      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • • <sup>‡</sup>        | 20€              | ₹ \$                                    |
| वलायकालगाकञ्च          | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | » » 10                    | 880              | 8 8                                     |
| कलपादपदानञ्च           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | '                         | र्द8             | \$ 9.                                   |
| कामतस्तु निरीच्येव     | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t<br><b>49</b> 雅 <b>或</b> | ₹80              | . 185                                   |
| . कात्तिकादिषु मासेषु  | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • •                     | २७५              | Ę                                       |
| कार्त्तिक्यामयने चैव   | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • •                     | १६्५             | 9                                       |
| कार्यं न सिध्यति सुंबे |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * * *                     | 305              | ं ३                                     |
| काषायवासाः कुरुते      | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>* * 4</b>              | ३१२              | २१                                      |

|                              |                                                      |                | पृ:          | ប់១        |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| कुर्यादाचमने स्पर्गम्        | <b>●</b> ◆ ◆ 1 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × |                | ३५२          | ३          |
| कुलद्वयेऽपि चोत्मने          | <b>⇔</b> .<br>• • •                                  |                | و في         | १६         |
| कूपे विरामृतसं सृष्टे        | * 1* *                                               | <b>.</b> • •   | . ३९६ .      | १६         |
| <b>सतमोदनश्लादि</b>          |                                                      |                | १३           | १ €        |
| क्तोदकान् समुत्तीर्णान्      | 3<br>; a * 6                                         | • • •          | १२६्         | ७९         |
| क्रतातिचारं यदि              | • • • •                                              | s de #         | २२८          | १०         |
| क्रवा तैनिहतांस्तांसु        | ****                                                 | b • s          | <u>~</u> 6   | 8          |
| स्रावेकाद्यिकं यादं          | • • •                                                | ,<br>, , ,     | १७३          | २          |
| क्षमिकोटपदचेपै:              | \$ 10 to 1                                           | <b>* = *</b>   | ३०१          | 9 9        |
| क्षण् बलवती तारा             | * * * ,                                              |                | 55E          | 68         |
| क्षेवलानि च स्तानि           | An 2 €.<br>10 \$ \$                                  | • • •          | 362          | · 9        |
| निश्वीटग्रवाद्यातं           | <b>4 • 6</b> n •                                     | <b>* * 4</b> * | ₹8€          | €          |
| निश्वतीटाखुपहतं              | • • •                                                |                | ३१५          | 3.8        |
| किशानां यावती संख्या         | ير عبي هي ه                                          |                | १५३          | Ę          |
| 'नेषु नेषु च नार्येषु        | 9                                                    | • • •          | २०८          | · ₹        |
| क्रियादाय नमसुभ्यम्          | <b>ው ዓል - ሕ</b> H                                    |                | \$ 8.5 S     | 6.8        |
| क्रीणीयाद्यस्वपत्यार्थम्     | * * a`                                               | # * G          | ٤٦,          | ₹          |
| क्रोतस्तु ताभ्यां विक्रीतः   | * * *                                                | • • •          | 6.0          | १३         |
| क्रोधात् प्रायं विषं बिक्नम् | ***                                                  | * • •,         | : <u>2</u> 8 | É          |
| क्तिनो भिन्नः शवसैव          | • • •,                                               | • • • )        | २८६          | ₹.0        |
| चित्र सियते यसु              | i                                                    | • • •          | 30           | , <b>द</b> |
| ंचित्रययैव दृत्तिस्यः        | • • b                                                |                | 323          | ₹          |

| •                         |                       |         | पृ:              | Ų0         |
|---------------------------|-----------------------|---------|------------------|------------|
| गुरः करोति शिष्याणाम्     | • • •,                |         | યુપ્             | १३         |
| गुरोरस्ते प्रतिं इन्यात्  | • • •                 |         | २३०              | ٤.         |
| गुरी हरिस्थे न विवाहमाइ:  |                       | * * *   | <b>₹₹</b> ₹      | 39         |
| गुर्वन्तेवास्मनूचान-      | * * • .               | • • •   | <del>प</del> ृह् | 39         |
| गुर्वादित्ये गुरी सिंह    | • • •                 | • • •   | 228              | १७         |
| गुर्वादित्ये दशाहानि      | 4 * 4                 | * • •   | 228              | १८         |
| ग्रहप्रविशं ग्रहकभायाताम् | ***                   | * * *   | <b>२</b> 8२      | 5          |
| ग्रहशुद्धं प्रवच्यामि     | D • 6                 |         | ३०३              | २०         |
| गरहोता गां सुवण्च         | • • •                 | * • •   | १५२              | ₹          |
| ग्रहदाहे समुत्पने         |                       |         | ₹ १ 8            | ₹          |
| ग्रहीतिशिश्वश्वीत्याय     |                       | • • •   | ₹₹8              | ्र         |
| ग्रहे प्रक्ष उत्पनः       | D # #                 | •••     | . <u>E</u> 0     | <b>.</b>   |
| रम्हेष्वजातिसंवेशे        | • • •                 | • • • . | ३०३              | <b>, २</b> |
| मोकुले कन्दुशालायाम्      | . • • <sub>k</sub> •, | • • • . | ३५५              | ₹          |
| गोघातेऽसे तथा केश—        | • • •                 |         | ₹१8              | १८         |
| गोवनामानुवादादि           | • • •                 |         | १२५              | <b>T</b> , |
| गोपुरीषञ्च मूत्रञ्च       |                       | • • •   | ३५६              | 8          |
| गोड़ेऽमरेज्याक —          | • • •                 | • • •   | २०४              | १२         |
| यन्यियंसिन् पविते तु      |                       |         | ₹80              | १२         |
| ग्रहे रवीन्द्रोरवनि—      | p & 13 '              | * * *   | २१५              | Śέ         |

|                                         | ( ३२ )          |            |              |            |
|-----------------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
|                                         |                 |            | पु:          | पं०        |
| * ***                                   | ਬ.   ·          |            | •            |            |
| ष्टतं दिध तथा चीरम्                     | * * * *         | * * *      | ३२०          | ्र         |
| <b>घ</b> ततेलसमायुक्तम्                 |                 |            | ११०          | Ŕ          |
| ष्ट्रतेनाभ्यत्तमाम्राव्य                | <b>₹ 6</b> 6    | • • •      | १०८.         | २०         |
|                                         |                 | ,          | t ,          | . •        |
| · , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | •               | - н        | *            |            |
|                                         | <b>च</b>        |            |              |            |
| चक्रवत् परिवर्तत                        | • • • , ,       | • • •      | ₹88,         | १०         |
|                                         |                 | ;>         | २५ं€         | ঽ          |
| •                                       | •               |            | ३८७          | 9          |
| चतुर्थे पञ्चमे चैव                      | * * *           | <b>* *</b> | 688          | <b>१</b> € |
| चतुर्थे ब्राह्मणानान्तु                 | <b>*</b> * •    | e e •      | 883          | ঽ          |
| चतुर्धेऽहिन कत्त्व्यम्                  | •••             | • • •      | 5            | 8          |
| चतुभिव्यवहारीऽयम्                       | * * *           | * * *      | ₹₹8          | 9          |
| चन्द्रबलेन विद्वीनः                     | <b>∂ • \$</b> c | • • •      | १८८          | ¥          |
| चरणानि शिरः पुच्छम्                     |                 | 4 4 4 1    | १६५          | १३         |
| चरूणां सुक्-सुवाणाञ्च                   | • • •           | • • •      | ₹१०          | १५         |
| चमातेजसपाषाण .                          | • • •           | • • •      | ₹88          | <b>ર</b>   |
| चाण्डालकतकूपेषु                         | <b>* • •</b> ,  |            | ३००          | Ę          |
| चार्डालपुक्तग्रस्तेच्छ-                 | • • •           | •••        | े <b>३३३</b> | र          |
| चार्डालभार्डसंस्टंम्                    | <b>* * *</b>    | * • •      | ₹00          | १०         |
| चाण्डालखपचै: सृष्टे                     |                 | * • •      | ३२५          | १६         |

|                                       | ( ३३ )       |       |                    |            |
|---------------------------------------|--------------|-------|--------------------|------------|
|                                       |              |       | पृ:                | पं०        |
| चारण्डालाग्नेरमध्याग्ने:              | • • •        | • • • | 999                | १ट         |
|                                       |              |       | ३५८                | .88        |
| चाण्डालैरथवा चारै:                    | • • •        | • • • | るだ                 | -8         |
| चान्द्रो मासो ह्यसंक्रान्तः           | • • •        | • • • | २६५                | १५         |
| चान्द्रः श्रुकादिदर्शान्तः            | •••          |       | २५१                | 8          |
| चूड़ोदितसमुदयचणम्                     |              |       | ₹₹₹                | १२         |
| चेलवचर्माणां ग्रुडिः                  | • • •        | • • • | 388                | 8          |
| चेष्टितं बालहाबानाम्                  | • • •        | • • • | ₹५€.               | 2.0        |
| चैत्यव्रचित्रयूप:                     | • • •        | • • • | ३२७                | ₹          |
|                                       |              |       |                    |            |
|                                       | ज।           |       |                    | 1 '        |
| जननेऽप्येवमेव स्यात्                  | • • •        |       | . <b>E</b> .       | ų.         |
| जनानचनगयन्द्रः                        | • • •        | • • • | २०8                | ~          |
| जमानि भानी विधवा                      |              | • • • | २०५                | . <u>E</u> |
| जन्मभासे च पुत्राच्या                 | • • •        | • • • | २३२                | 2          |
| जनाराशिगतसन्द्रः                      |              | • • • | 200                | 2          |
| जमराशेः शुभः सूर्यः                   | <b>»</b> • • | • • • | २०५                | . €.       |
|                                       |              |       |                    |            |
| जयर्चे जयमासे च                       | •••          |       | २३२ .              | 9          |
| जनाच जनामास च<br>जनासप्ताष्टरिप्फाङ्क |              | • • • | <b>२</b> ३२<br>२१७ |            |
|                                       |              | • • • |                    | . 20       |
| जन्मसप्ताष्टरिप्फाङ्क                 |              | • • • | 280                | <b>%</b> • |

|                            |              |        | मृ:         | पं० |
|----------------------------|--------------|--------|-------------|-----|
| जनोदये जनासु तार्कासु      |              | * `* * | २३२         | १७  |
| जलमेका इसाका शे            |              |        | १३८         | १५  |
| जलस्यापि महाराज            | <b>a</b> a a | • • •  | १८द         | યૂ  |
| जलाम्युदयनभ्रष्टाः         |              |        | 99          | १०  |
| जलाग्रयेष्यथान्येषु        | * * •        | * * *  | २८८         | ₹ ₹ |
| जलीकां गूढ़पादञ्ज          | * * q        | * * *  | *           | १६  |
|                            |              |        | १८८         | 9   |
| जातक भाषि यच्छा इम्        |              | * * *  | <b>3</b> 28 | १८  |
| जातशांबे न द्यानु          | • • •        |        | 28          | 9   |
| जातिकालस्य पार्थक्यस्      | * * *        | * * *  | 95          | 28  |
| जाते कुमारे तदहः           | b <b>)</b> a | * * *  | १८          | ڪ   |
| जाते पुत्रे पितुः स्नानम्  | • • •        | * * *  | <b>१</b> o  | १२  |
| जानुजङ्घे तथा पादी         | * * 4        | * * *  | ?₹?         | १३  |
| जानूडेच जले तिष्ठन्        | * * 0        | • • •  | ₹84         | 29  |
| कानूहें चतजे जाते          | •••          | ***    | 2           | १३  |
|                            |              |        | १८७         | १७  |
| जान्वधः स्नानमात्रं स्यात् | * * *        | • • •  | ३२८         | 38  |
| जामातुः खशुराः कुर्युः     |              | * * *  | દ.ષ્        | 8   |
| जीवाकभीभवाराय              | * * •        | ***    | २१०         | १ट  |
| च्येष्ठेन जातमाने ण        | * * *        | ₩ # #  | z ę         | १५  |
| ज्येष्ठे गहननीतिश्वः       | <b>e</b> 4 4 |        | र ३८        | १२  |
| व्यसमानं तथा बिक्रम्       |              |        | ११५         | १७  |

|                            | ( | <b>₹</b> 4 )                                          |              |      |              |
|----------------------------|---|-------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|                            | ` |                                                       |              | प्र: | ប៉៍ ឲ        |
|                            |   | ड ।                                                   |              |      |              |
| <b>डिम्बा</b> शनिह्तानाञ्च |   | <b>* • •</b>                                          | * 2 *        | ૭રૂ  | *            |
| डिम्बाइवे विद्युता च       |   | • • •                                                 | 5 + ¥        | ૭ૄ   | <b>૧ પ્ર</b> |
|                            |   | platiname variable <sup>h</sup> mjaragamar molfagera. |              |      |              |
| •                          |   |                                                       |              |      |              |
|                            |   | त ।                                                   |              |      | •            |
| सत्तणं दार्श्युङ्गास्याम्  |   | * * *                                                 | 40 W         | せって  | 2 0          |
| सतः कालवशात्तव             |   | * * *                                                 | d <b>* 4</b> | ध्र  | <b>₹</b>     |
| ततः कलाङ्गु लिस्पर्यम्     |   | • • •                                                 | 5 <b>*</b> • | ३४३  | १८           |
| ततः प्रस्ति वै प्रेतः      |   |                                                       | * * *        | १०५  | •            |
|                            |   |                                                       |              | 655  | १ ५          |
| ततः प्रसृति संक्रान्ती     |   | # 6 ♥                                                 | * * *        | 655  | <b>?</b> • . |
| ततः श्रेषाणि कन्यायाः      |   | ng and 18                                             | % # #        | २३४: | १३           |
| ततश्चीत्तरपूर्वस्थाम्      |   | . · ·                                                 | * * *        | १२ट  | <b>Q</b> •   |
| त्तरबोहिश्य पितरम्         |   | ೫ ೮ <b>೮</b>                                          | • • •        | १६२  | *            |
| ततोऽवनेजनं दद्यात्         |   | g ¥ \$                                                | * * *        | १२ट  | १भ           |
| ततो वाग्दानपर्थन्तम्       |   | ¥ \$ \$                                               | 5 <b>4</b> 9 | २६ः  | 8            |
| ततो यज्ञीयवचाणां           |   | * * *                                                 | * * •        | 88€  | ₹            |
| तत्पृष्ठे प्रस्तरेइर्भान्  |   | <b># * *</b>                                          | * * *        | 250  | 88           |
| तत्साना ऋन केनीता          |   | d b *                                                 | > 1 4        | \$8€ | &            |
|                            |   |                                                       |              | १४ट  | <b>58</b>    |
| नत ददात् सुवर्ष            |   | ક સં ઇ                                                | <b>* * *</b> | १ट   |              |

( ₹€ )

|                              |              |       | प्र:    | Ų°         |
|------------------------------|--------------|-------|---------|------------|
| तव लोकहितार्थाय              | • • •        | * * * | 600     | 8          |
| तदभावे पलागोसै:              | * * *        |       | ११८     | 2          |
| तर्हः चपयित्वा तु            | • • •        | д в е | ३१६     | 8 0        |
| तमतिक्रस्य तु रविः           | • • •<br>,   | • • è | २६५     | 8          |
| तज्जन्यङ्गुष्ठयोगन           | • • •        | • • • | ₹8₹     | ्द         |
| तस्मान्निधेयमानाग्रे         | * * *        |       | 2 इ १   | १८         |
| तिसंय प्रक्षते मासि          | , , .        | • • • | १६      | ٤          |
| तस्य विराचमाशीचम्            | " • • •      | • • • | 99      | 8          |
| ताः पूर्वा मध्यमा मासि       | * * *        |       | 63      | ₹          |
| तापनं घततैलानाम्             | •••          | • • • | 398     | . 2        |
| ताम्बूलपाते यत्तोयम्         | <b>• • •</b> | • • • | ३१ट     | १८         |
| ताम्बूलं वा फलं वापि         | • • •        | • • • | १८३     | · <b>२</b> |
| ताम्त्रायः कांस्य रैत्यानाम् | n. • •       | * * * | ३०५     | ع ر        |
| ताराबलेन कत्त्व्यम्          | • • •        | · • • | १८८     | १३         |
| तारास्तव न गर्यन्ते          | • • •        | • • • | १८८     | . 2        |
| तिथाङ्ग वेदैकदगोनविंग        |              | • • • | २०६     | २०         |
| तिष्यन्तद्वयमेक:             |              | • • • | २१२     | १७         |
| तिथार्डे प्रथमे पूर्वः       | * * *        | * * * | २६३     | <b>१</b> € |
| तिलिमियंन्तु दर्भेषु         | . • •        | • • • | १२८     | 9 9        |
| तिलसपिर्माधुसीरै:            |              |       | ्१२८    | १६         |
| तीर्थयात्रां विवाहञ्च        |              | * * * | १२५     | २०         |
| तीर्थस्यावाइनं क्रत्वा       | * • •        | * * * | . ११० - | 8          |

( eg )

|                           |              |         | पु:         | पं०      |
|---------------------------|--------------|---------|-------------|----------|
| तीर्थं विवाहे यातायाम्    | • • •        |         | ३३३         | १५       |
| तुलादि षड्ग्रीत्यज्ञाम्   | •            | • • •   | <b>२</b> ३8 | گ        |
| तू लिका मुपधानञ्च         | • • •        | • • •   | 3 ? ?       | १६       |
| त्तीया-दग्रमीशिषे         | • • •        | • • •   | 209         | १६       |
| ते निनीयोदकं सर्वे        | • • •        | : • •   | १२७         | ঽ        |
| तैजसानां मणीनाञ्च         |              |         | ३०५         | 9        |
| तैलाभ्यङ्गो बान्धवानाम्   |              |         | १ ४ ३       | 5        |
| तोयायन्तु ततो गच्छेत्     | • • •        | • • •   | १२८         | २        |
| त्यजेत् पर्थुवितं पुष्पम् | • • •        | <b></b> | र्ध्य       | १३       |
| तयोदशं यच्छति वाथ मास     | म् ः         | • • •   | २७8         | १०       |
| विकोणजायाधनलाभराश्री      |              | • • •   | २२८         | े र      |
| विपिण्डमाचरेच्छा डम्      |              | • • •   | १७२         | १७       |
| विप्रकाराः क्रिया होताः   | • • •        | • • •   | 03          | 8        |
| विरावं खश्रमरणे           |              | • • •   | 48          | १३       |
| <b>चिराचमसपिग्</b> डेषु   | • • •        | •••     | પ્રફ        | <b>?</b> |
| विराचेण विशुध्येत         | - * *        | • • •   | 9           | . 3      |
| तिंग्रहिनानि शूद्रस्य     |              |         | ₹ €         | १३       |
| विंशसूहर्तं किथतम्        | * * *        | • • •   | २8८         | 8 9      |
| चिंगता तिथिभिमीसः         | 4            |         | २५३         | १५       |
| वींसु दद्यात्तृतीयेऽक्रि  |              | • • •   | १३३         | <u>۔</u> |
| नीणि देवाः पविताणि        | 6 <b>4</b> 1 | • • •   | ३५८         | ٤        |
| चाइस्पृशं नाम यदेतदुक्तम् | 1            |         | <b>२१२</b>  | ११       |

|                          | ( ३८ ) |              |                     |       |
|--------------------------|--------|--------------|---------------------|-------|
|                          |        |              | <b>T:</b>           | นื่อ  |
| स्राशायीचे दितीयेऽहि     | • • •  | u + 6        | 888                 | 8     |
| स्राहागीचे निवसे तु      |        |              | 888                 | ¥     |
|                          |        |              |                     | ,     |
|                          | द।     |              |                     |       |
| दिच्णन्तु करं कुला       | • • •  | * * *        | <b>₹</b> 8 <b>₹</b> | Ó     |
| दिचणाभिमुखैविप्रै:       | • • •  | • • •        | १२४                 | १५    |
| दिचिणेन सतं शूद्रम्      | • • •  |              | १११                 | Ę     |
| दग्ध्वा श्रवं ततस्वेवम्  | o # \$ | • • •        | ११७                 | २     |
| दत्तामा तु खयं दत्तः     |        | * • •        | 20                  | १५    |
| दत्ता नारी-पितुर्गेहे    | • • •  | • • •        | २३                  | २-१५  |
| दत्तानां चाप्यदत्तानाम्  | • • •  | • • •        | ₹०                  | १५    |
| दन्तरते समुत्पन          | p * #  | • • •        | १८७                 | १५    |
| दन्तलग्ने फले मूले       |        |              | <b>१५</b> ४         | 8 8   |
| दन्तलोमाद्यष्टमेन        | * * *  | • • •        | १३१                 | १५    |
| दिधि चीरष्टतं गव्यम्     | • • •  | <b>* • •</b> | १४१                 | 8     |
| दिधिचीर पृत              |        |              | 888                 | 8     |
| दिध भच्यञ्च शूत्रोषु     | • • •  |              | ३१८                 | १३    |
| दिध सपि: पय: चीद्रे      |        |              | ३१८                 | Ę     |
|                          |        | e            | ३५७                 | १७    |
| दियतं चान्यदेशस्थम्      |        |              | <b>~</b> ?          | १५    |
| दशीइश्यान्द्रः           |        |              | २५१                 | · = = |
| दर्शाविधं चान्द्रमुशन्ति | * * *  | * * *        | २५२                 |       |

( ३६ )

|                          | •     | ,            |            |         |
|--------------------------|-------|--------------|------------|---------|
| दशाहातु परं सम्यक्       | • • • | <b>* * *</b> | ष्ट:<br>२० | Ú0<br>9 |
|                          |       |              | १५८        | २०      |
| दशाहाभ्यन्तरे यस्य       | • • • | • • •        | १५         | ع       |
| दगाहाभ्यन्तरे वाले       | * • 4 | 7            | २१         | て       |
|                          |       |              | 88         | 4       |
| दशाहेन सपिण्डासु         |       | p c 4        | 38         | ₹       |
| दशैकादशवारान् वा         | •••   |              | 89         | १८      |
| दत्तनं सूमेः             |       | • • •        | ३०१        | १८      |
| दानं प्रतियहो होम:       | • • • | • • •        | 8          | 9       |
|                          |       |              | १३         | १ट      |
| दानमाचनं होमः            |       | * * *        | ३४६        | १५      |
| दाने विवाहे यज्ञे च      | * * * | - • •        | € €        | १३      |
| दापयेत् स्नेह्यावेन      | • • • | * * *        | १०७        | २       |
| दास्यो दासाश्च यिकश्चित् | • • • | •••          | 90         | १३      |
| दिवसे दिवसे पिएड:        |       | • • •        | १३३        | 8       |
| दिवाकरकरैं; पूतम्        | • • • | • • •        | २२०        | 8 \$    |
| दिवाकी त्ति सुदक्याञ्च   |       | •••          | <b>३२७</b> | て       |
| दिवा च सर्व्वदा रात्री   |       |              | १८५        | Ę       |
| दुवलं स्नपयिला तु        | • • • | • • ,•       | १०६        | १५      |
| दुष्टे भुत्तेऽभ्यतीते च  |       | • • •        | १८८        | 8       |
| दुहिता पुच्नवत् कुर्यात् | • • # | * * *        | ٤٦         | 7       |
|                          |       |              | 0.33       |         |

|                          | ( 0 )        |         |          |                  |
|--------------------------|--------------|---------|----------|------------------|
|                          |              |         | ष्टु:    | पं०              |
| देये पितृणां याडे तु     | * * *        | • • •   | 8.       | 8                |
|                          |              |         | 8 8      | 85               |
| देवयाता विवाहेषु         |              | • • •   | ३३३      | . १२             |
| देवव्रत ह्योसग           | • • •        |         | १६८      | Ę                |
| देवास पितरसैव            | • • •        | • • •   | 8 8      | 8 €              |
| देशान्तरसते तिसान्       | •••          | 4 • •   | ्द्रभ    | , , <b>&amp;</b> |
| देवद्रोखां विवाहे च      |              |         | ३१७      | <b>২</b>         |
| दात्रिंगद्विगतमागैः      |              | • • •   | २६७      | પ્ર              |
| द्वाभ्या सूर्द्वं सरतानि | • • •        | • • •   | . ३.११   | £.               |
| द्वाभ्यान्तु पतिते गेहम् |              | • • •   | ३०३      | १६               |
| द्विजनामयं कालः          | • • •        | • • •   | २€       | યુ               |
| दिजस्य मरणे वेस्म        |              |         | ₹०₹.     | १२               |
| दिपञ्च नवसप्ताय          |              | • • •   | २०५      | १२               |
| दिराशिमाना ऋतवः          | • • •        | • • •   | ₹₹8.     | १८               |
| दिहायनीभि र्घन्याभिः     |              |         | १६८      | १२               |
| चूनजन्मरिपुलाभख          |              | • • •   | २००      | १०               |
|                          |              |         | ,        | i g              |
|                          | ध ।          |         |          | Ą                |
| धटकन्यागते स्र्यें       | * • •        | •••     | २७२      | २०               |
| धर्माविद्विणं इस्तम्     | * * *        | • • • . | ३३६      | १८               |
| धूमोद्गार तथा वान्त      | <b>* * *</b> | • • •   | <b>\</b> | १५               |
|                          |              |         |          |                  |

... १११

4

न विग्रं खेषु तिष्ठसु

|                            |               |       | मु:      | ψo  |
|----------------------------|---------------|-------|----------|-----|
| न यातां न विवाहञ्च         | r * *         | * * * | २८६      | २०  |
| न यावदुपनीयेत              | , , ,         | * * * | ३३६      | 8   |
| न रत्तमुल्वनं वासः         | •••           | • • • | ३१३      | 9   |
| नरपणं दहेनैव               | <b>* * \$</b> | • • • | 295      | १७  |
| न सातमात्रगमनी—            | ** 1          | * 7 1 | २३३      | २ १ |
| व स्थ्रीयुमिमामन्ये        | * * *         | 4 + 4 | 9        | १ट  |
| न खधाञ्च प्रयुञ्जीत        | <i>+</i> 1 1  | * * * | १३०      | १८  |
| नागानां विप्रियं कुर्व्वन् |               | • • • | ७६       | १३  |
| नाड़ीषष्ठ्या तु नाचतम्     | 6 + 5         | * * * | २५२      | 8 8 |
| नानीषधिः कराः स्त्रीणाम्   | • • •         | * * * | ३५६      | १३  |
| नाभेरूईमधो वापि            | • • •         | •••   | १८६      | Ę   |
| नारं सप्टास्थि सस्तेहम्    |               | * 4 % | ६३       | પૂ  |
| ## HB                      |               |       | ३२८      | ঽ   |
| ना रिकेल फल च्चेव          | * • •         |       | १४१      | Ę   |
| नाद्रमेकञ्चवसनम्           | • • •         | • • • | ३१३      | 8 € |
| नार्वाक् संवत्सरात्        | • • •         | • • • | १७२      | १ट  |
| नागीचं प्रसवस्यास्ति       |               | • • • | ₹8       | ڪ   |
| नास्मात् परतर:काल:         | • • •         | • • • | <u> </u> | १५  |
| नित्यनैमित्तिने कुर्यात्   | •••           | * * 1 | १६७      | २०  |
| नित्यश्राह्मदेवं स्यात्    | • • •         |       | १७८      | १७  |
| नित्यस्य कमाणो हानिः       | * * *         | 1 1 + | 90       | *\  |
| e<br>In<br>T<br>El fi ef   |               |       | १८२      | १२  |
|                            |               |       |          |     |

|                          |                 |              | मृ:           | ប៉ុន     |
|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------|
| नित्यं तावत् प्रवच्यामि  | • • •           | • • •        | १७८           | 3.5      |
|                          |                 |              | २७८           | १५       |
| नित्यं शुद्धः कारुहस्तः  | • • •           | ð ¢ \$       | ३५५           | 8.8      |
| नित्यमास्यं शचि स्तीणां  | * * *           | • • •        | ३५५           | १६       |
| नित्योदितानि कम्माणि     | • • •           | * * <b>*</b> | १टम           | 8        |
| निमन्वितेषु विप्रेषु     |                 | <b>6 ∳ ⊅</b> | Ęπ            | <u>~</u> |
| निव्यत्तचूड़के विप्रे    | <b>♥ \$ 8</b> * | 9 & 4        | <b>२३</b> ११२ | २४।१८    |
| निव्यत्ते कच्छहोमादी     | • • •           |              | Ę             | Ę        |
| निरंशं दिवसं विष्टिम्    |                 | * * *        | २१०           | 9        |
| निरन्वये सिपण्डे तु      | • • •           | • • •        | १००           | १८       |
| निद्धां मलिनं जीर्णम्    | . • •           | + + +        | ३१३           | . 22     |
| निर्धं ज्ञातिमरणम्       | • • •           | • • •        | ₹8            | ११       |
| निर्यासानां गुड़ानाञ्च   | • • •           |              | ३१०           | ঽ        |
| निर्लेपं काञ्चनं भाग्डम् | * • •           | * * *        | ३०५           | ~        |
| निष्ठीविते तथाभ्यङ्गे    | <b>e +  •</b>   | n 0 0        | ३४८           | १३       |
| नीलीप्ररोहणं चेत्रं      |                 | • • •        | ३०२           | १८       |
| नीलीरतं यदा वासः         |                 | * * *        | ₹१३           | 8        |
| नीच्या चोपहते चेते       | <b># ∳</b>      | * * *        | ३०२           | १€्      |
| नेचेतोद्यन्तमादित्यं     | • • •           | * * *        | २१८           | १ ह      |
| नेहितात विशेषेच्यां      | 2 1 4           | a * 1        | 8 £           | १ट       |
| नैमित्तिकानि काम्यानि    | • • •           | <b>,</b> , , | १६७           | १३       |
|                          |                 | •            | १८५           | ڪ        |

|                              | ( 00 /                                            |       |             |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|------|
|                              |                                                   |       | पृ:         | ψo   |
| नैमित्तिकमधो वच्चे           | • • •                                             |       | \$ \$       | १३   |
|                              |                                                   |       | ३.७८        | १ट   |
| नोच्छिष्टं कुर्व्वते मुख्याः |                                                   |       | ३५३         | R    |
| न्यूनाधिकं न कर्त्तव्यं      | • • •                                             | * * * | ₹₹8         | १२   |
| •                            | <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> |       |             |      |
| •                            | प्।                                               |       |             | ,    |
| पचहयेऽपि संक्रान्तिः         | * * *                                             | • • • | २६्५        | १८   |
| , **                         |                                                   |       | २७७         | 8 8  |
| प्रचिजग्धं गवाघातम्          | • • • .                                           | •••   | ३१४         | १३   |
| पिचणी योगिसम्बन्धे           | <b>* * *</b>                                      | • • • | 48          | 9    |
| पची पूर्वापरी                | • • •                                             | * * * | २४८         | 8    |
| पञ्चने पञ्च षष्ठे षट्        | •••                                               |       | १३२         | 99   |
| पञ्चधा वा चतुर्धा वा         |                                                   |       | ३०१         | . २० |
| पञ्चभि: स्मपियला तु          | • 7 \$                                            | * * * | ११७         | Ę    |
| पञ्चमस्थानगञ्चन्द्रः         | • • •                                             | • • • | २००         | 8    |
| पञ्चमे पञ्चमे वर्षे          | • • •                                             | • • • | २६७         | ११   |
| पञ्चम्यामचिरात्              | * * *                                             | • • • | २०४         | 8    |
| पणो देयोऽवकुभस्य             | <b>3. 4. 4</b>                                    | • • • | <b>२</b> 8० | २०   |
| पतितं स्तिकोदक्याम्          | * • 4                                             | * * * | ३२८         | १६   |
| पतितानां न दाहः स्थात्       | • • •                                             | * * * | <u></u>     | १२   |
| पतितान्धश्वपानेन             | • • •                                             | ***   | 85          | 9    |
| पतिपुती विना नान्धैः         | * * *                                             | * * * | 8 0 €       | ७९   |

|               |            | प्र:       | Ų°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * * &         |            | ٤          | १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * * *         | • • •      | दर         | 8 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • • •         |            | १८८        | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |            | ३०४        | ધ્                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | • • •      | ₹₹8        | १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ₹ \$ &.       |            | 8 8 o      | १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | • • •      | 80         | १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | o + +      | द्रश्      | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | • • •      | भू७        | १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |            | २१€        | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | * * *      | २१५        | द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | • • •      | २२६्       | પ્ર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * * *         | • • •      | ३५८        | ঽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • • •         |            | २०३        | 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>*</b> * a  |            | २०२        | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • • .• .      | • • •      | ₹8₹        | १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | • • •      | 50         | १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • • •         | * * *      | <b>~</b> 2 | 8 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| e • •         | • • •      | د ه        | १ €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| o • •         |            | 29         | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * • •         | <b>*</b> * | १८३        | عع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b># \$</b> 5 | 2 3 4      | ٤٦,        | ey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |            |            | <ul> <li>ここのの数</li> <li>このの数</li> <li>このの数</li> <li>このの数</li> <li>このの数</li> <li>このののの</li> <li>こののの</li> <li>こののの</li> <li>このの</li>     &lt;</ul> |

|                              |                                         |                | <b>U</b> : | र्पं ०     |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|
| पितुव्वरस्य ततः              | • • •                                   | * * *          | २६         | 9          |
| पितुमीतु:खसु:पुनाः           | <b>* * *</b> .                          |                | भूद        | १८         |
| पित्वविश्मनि या नारी         | e • •                                   |                | Ęų         | 9          |
| पित्रेर रात्ररहनी मासः       |                                         |                | २५३        | १८         |
| पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो बा   | . , ,                                   | • • •          | ٤Ę         | १२         |
| पुताः कुर्व्वन्ति विप्राय    |                                         | ***            | 28         | 2          |
| पुत्राभावे सपिण्डासु         |                                         |                | ٤३         | १२         |
| पुत्रेणैव तु कत्त्व्यम्      | * * *                                   | * * 4          | १०४        | 8          |
| ु पुत्रेषु विद्यमानेषु       | >                                       | • • •,         | 20         | 8          |
| पुरुषो सत्युकाले तु          |                                         | * * *          | 208        | १२         |
| पूरियलाऽवटं पङ्ग-            | • • •                                   | . , .          | १८७        | <u>~</u>   |
| पूर्व्वसंकिष्यतार्थे वा      |                                         | * * *          | <i>e</i> 3 | Ę          |
| पूर्वाः क्रियासु कर्त्तव्याः | • • •                                   |                | 63         | て          |
| पूर्वेद्युव्वीषिनं यादम्     | * ***                                   | • • •          | २८१        | २१         |
| पृथक्चितिं समारुद्य          | * • •                                   | • • •          | . ጁ8       | Ę          |
| पौत्रः प्रपौत्रः पत्नी वा    | n gentage tr                            | • • <b>*</b> • | १०१        | २१         |
| पौषादिचतुरो मासान्           | <b>∌ •</b> • • • •                      | • • •          | २१५        | 乙          |
| पीषे कष्णाष्टकायां तु        |                                         |                | ₹8₹        | २ १        |
| प्रचाल्य पादी विप्रस्य       | • • •                                   | * * *          | १७७        | १२         |
| प्रचात्य स्रामये भार्षे      | • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · |                | १४६        | 9          |
| प्रतिग्टह्य दिजी विदान्      | * • ** ·                                |                | १७१        | <b>.</b>   |
| प्रत्यब्दं दादशे मासि        | # # *#                                  | 7 1 1          | ২নত        | , <b>L</b> |

-

|                            |              |                 | प्र:  | पं०      |
|----------------------------|--------------|-----------------|-------|----------|
| प्रत्यहं चालयेहस्तम्       | * * *        | * * *           | ₹ १ १ | 8 8      |
| प्रत्यादित्यं न मेहित      | * 1 %        | * * *           | ₹85   | २        |
| प्रथमं प्राज्जुखः स्थित्वा | • • •        | 9 <b>*</b> *    | ३३८   | ঽ        |
| प्रथमे दिवसे देया:         | * * * *      | <b>* * </b> *   | १३₹   | 9        |
| प्रथमेऽब्दे त्रतीये वा     | <b>0 €</b>   | • • •           | २४३   | 8        |
| प्रथमेऽहिन यो दयात्        |              | • • •           | ての    | १ €      |
| प्रथमेऽक्रि खतीये वा       | • • •        | • • •           | १८८   | 7        |
| प्रभूते विद्यमाने तु       | • • •        | • • •           | ३२५   | 9        |
| प्रमादादपि नि:गङ्गः        |              | • • •           | のエ    | ঽ        |
| प्रमीतस्य पितुः पुत्रैः    | * * *        | * * *           | z€    | <u>ح</u> |
| प्रमीती पितरी यस्य         |              |                 | १७०   | ध्       |
|                            |              | *               | १८२   | १        |
| प्रयागे तीर्थगमने          | <b>♦ •</b> ₫ | * * *           | १५२   | 8 \$     |
| प्रयागे वपनं कुर्यात्      | • • •        | * * *           | १५३   | ₹        |
| प्रयाणकाले च ततः           | * * *        | a               | १८०   | 8        |
| प्रयाति यावदाकाशं          | * * *        | • • •           | १३२   | २०       |
| प्रवासे पथि वा दुर्गे.     |              |                 | १८८   | १ट       |
| प्रविश्वनादिकं कम्भ        | <b></b>      | * * *           | १३८   | २२       |
| प्रस्ते गर्भिणी यव         | * * *        | • •             | ३०१   | ₹        |
| प्राजापत्यं यदा ऋचम्       | * * *        | * * *           | २५८   | १०       |
| प्रात:कालो सुहत्तंस्वीन्   | * * £        | <b>₽ &gt; 5</b> | १८४   | १०       |
| प्रायशो न श्रभः सीम्यः     | * * *        | * * *           | २६७   | २१       |
|                            |              |                 |       |          |

| •                            | ` '    |                       | <b>y</b> : | पं०      |
|------------------------------|--------|-----------------------|------------|----------|
| प्रारब्धे तु वर्ते पश्चात्   |        | •••                   | २८६्       | १३       |
| प्रेत: स्नातो गन्धमाल्य      |        | • • •                 | 8 8 o      | १६       |
| प्रेतनामान्तगोत्राभ्यां      | • • •` |                       | १२५        | ۶٠.      |
| प्रेतिपिण्डं बहिदंचात्       |        | •••                   | १२८        | . \$€    |
| प्रेतसुहिश्य यो दद्यात्      |        | •••                   | १६०        | ७९       |
| प्रेतयाडेषु सर्वेषु          | • • •  | • • •                 | १.३१       | २        |
| प्रेतस्यास्थीनि ग्रह्णाति    |        | • • •                 | 88€        | ų        |
| प्रेतानमसपिग्डस्य            | • • •  | • • •                 | ξo         | ঽ        |
| ग्रेतीभूतस्य सततम्           |        | • • •                 | १२८        | <u> </u> |
| प्रेतीभूतं दिजं विप्रः       |        |                       | ६्२        | 2        |
| प्रेते राजनि सज्योतिः        | • • •  | • • •                 | પ્ર€       | 8.8      |
| प्रोच <b>णात्तृणकाष्ठञ्च</b> |        | • • •                 | ₹०€        | Ę        |
| •                            |        |                       | ३११        | ą        |
| tr                           | ,      |                       | •          |          |
| 'Hel <sup>®</sup> y          | व।     | •                     |            |          |
| चन्धुमीता पिता चैव           |        | • • •                 | <b>३१५</b> | 9        |
| बह्वीनासेकपत्नीनां           | • • •  | * * * .               | ट्यू       | १३       |
| • •                          |        | ų                     | १०३        | ©        |
| बालसगी परिगीता               | * * *  | * * *                 | २२७        | ं द      |
| वालसंबर्दनं त्यता            | * 7 4  | <b>.</b> b <b>4</b> , | <b>८</b> ≶ | ą        |
| बालस्वन्तद्याहे तु           | * * *  |                       | ২২         | १०       |
|                              |        | • •                   | 850        | Ę        |
|                              |        |                       |            | *        |

| •                          | ( 85  | )                   |             |                              |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------|------------------------------|
| · · ·                      |       |                     | प्र:        | पं०                          |
| बालापत्याय गभिष्यः         |       | • • •               | ৩३          | ~                            |
| बालेन च समाक्रान्तं        | • • • | • • •               | ३५५         | <u>_</u> <u>_</u> <u>_</u> _ |
| बाले वा यदि वा बुडे        | • • • | * * *               | .२८३        | १६                           |
| बालो दशाहाभ्युदितः         | * * * | * * *               | २२६्        | , <b>88</b>                  |
| बाहुभ्याञ्च भतन्दद्यात्    | • • • | • • •               | ११८         | १५                           |
| ल्डः गौचस्मृतेर्नुप्तः     | * * * | • • •               | ७६          | 99                           |
| ब्रहसती शोभन-              | * * 4 | • • •               | २०४         | १ ६                          |
| ब्रह्मन्नो वा सतन्नो वा    | • • • | • • •               | <b>∠</b> Υ  | 8                            |
| ब्रह्मचर्यं चितौ वास:      | * * * |                     | १४२         | १३                           |
| ब्रह्मचारिणि भूपे च        | • • • |                     | ६७          | १८                           |
| ब्रह्मदण्डहता ये च         | * * * |                     | <b>E</b> 8  | <b>%</b> 0                   |
| ब्रह्मशापहतानाञ्च          | • • • | * • •               | ૭૬          | <b>ર</b>                     |
| ब्राह्मं दैवं तथा पैतं     | •••   | • • •               | <b>२</b> ३४ | ય                            |
| ब्राह्मणार्थे विपन्नानां   | • • • | • • •               | <b>৩</b> ২  | १५                           |
| ब्राह्मणावसंथे भूमिम्      | • • • | • • •               | ₹∘8         | १३                           |
| ब्राह्मणेनानुगन्तव्यः      | • • • | • • •               | €्र         | १५                           |
| ब्रीहिपाने च कत्त्व्यम्    | • • • | * * *               | १८४         | 8                            |
| ,                          |       |                     |             |                              |
| •                          | भ।    | ***                 |             |                              |
| भर्तुः शुद्धा चतुर्थेऽक्लि |       | • • •               | 8€          | २०                           |
| <del>-</del>               |       | ,M <sup>2</sup> (4, |             |                              |

भवेत्रस्थागतः पश्चात् भसाना शुध्यते कांस्यम् २२६

१८

て

२०७

~

|                             |                  |              | ·       | प्र:                | Ϋ́o      |
|-----------------------------|------------------|--------------|---------|---------------------|----------|
| <ul><li>मिचिकाकेश</li></ul> | मन्नेषु          | • • •        | * > 4   | ટ.<br><b>ર</b> ૧પ્ર | 8        |
| मङ्गलेषु विव                | गहेषु            |              | • • •   | २३२                 | ₹        |
|                             |                  |              |         | र३⊏                 | <u>ک</u> |
| मघाऋचं प                    | रित्यज्य         | * * *        | * • •   | <b>२२</b> ४         | <u> </u> |
| मघायोगवि                    | नेर्मुता         | * * *        | • • •   | <b>२</b> २8         | Ę        |
| मणिमुत्ताप्रव               | ालानाम्          | * * *        | ₹ ♦ ₡   | ₹०६                 | ११       |
| सत्य कड्रा                  | <b>म्</b> कृक    | 6 # <b>#</b> | • • •   | २८७                 | १७       |
| मद्यै भूनै: पुर             | रीषेश्व          | • • •        | * * *   | ३०६                 | 7        |
| मधुपर्के च सं               | ोमे च            | • • •        | 0 + A   | ३५४                 | ¥        |
| मध्ये चेदधिम                | ास: स्यात्       |              | • • •   | २८३                 | 99       |
| सर्णादेव क                  | त्त्व्यम्        |              |         | 30                  | २        |
| मरणोत्पत्तियं               | ोगे तु           | • • •        | * * *   | ३८                  | ¥        |
|                             |                  |              |         | 38                  | १३       |
| मलमास्रमता                  | नाञ्च            | • • •        | * * *   | રહ્યુ               | १३       |
| मलमाससृता                   | नान्तु           | a 0 0        | • •     | ₹8₹                 | Ę        |
|                             |                  |              |         | <b>२</b> टप्र       | ७९       |
| मलमासादिव                   | ाः कालः          | •••          | • • •   | १६८                 | 2        |
| मलमासेऽप्यन                 | ा <b>व</b> त्तम् | * * *        | • • • ( | २७८                 | <b>ર</b> |
| मलिस् चस्तु ।               | मासो वै          | <b>*</b> • • | • • •   | २७८                 | ₹        |
| <b>महागुरुनिपा</b>          | ते तु            | » * <b>*</b> |         | १७२                 | 8        |
|                             |                  |              | p de "  | १८०                 | १८       |
|                             |                  |              |         | १८८                 | ११       |
|                             |                  |              |         |                     |          |

|                         | ` ' ' /      |       |              |                   |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|-------------------|
|                         |              |       | पृ:          | पं०               |
| महागुरी प्रेतीभूत       |              | • • • | १८५          | १३                |
| महीपतीनां नाशीचम्       |              | • • • | ७२           | 9                 |
| माघादिषट्षु मासेषु      | • • •        |       | २३३          | て                 |
|                         | •            |       | ₹३८          | १५                |
|                         |              |       | २५€          | १३                |
| साघे द्रविणशीलाट्या     | 3 • •        |       | २३८          | १०                |
| माता चैव पिता चैव       | • • •        | • • • | २३१          | ધ્                |
| मातापित्विचीनो यः       |              | • • • | ८२           | ધ્                |
| मातामहानां दौहिताः      | <b>0 • </b>  | • • • | <b>8</b> 3   | २                 |
| मातामहानां मर्णे        | • • •        | • • • | 48           | ₹                 |
| माताम हे तथातीते        | . • 3        | • • • | યૂદ્         | ્ર <del>પ</del> ્ |
| मातुमीतुः खसुः पुताः    | • • •        | * * * | पूद          | १५                |
| मातुले पचिणी ज्ञेया     | <b>* • •</b> | • • • | યુપ્         | 9                 |
| मातुले पचिणीं राविम्    | • • •        | • • • | યુપ્         | १०                |
| मातुः जुलं पित्वजुलम्   | • • •        |       | १८८          | १€                |
| मात्वनं पैत्वनच्चेव     | • • •        | • • • | Σg           | १८                |
| मात्वसी गुरी मित्रे     | • • •        | • • • | <b>५</b> ६   | ७९                |
| माधवादोषु षट्केष        | •••          | • • • | २ <i>६</i> ८ | १२                |
| मानुषास्यितु संस्थ्य    | <b>* * </b>  | • • • | ३२८          | Ę                 |
| मानुषास्थि वसां विह्यम् | • • •        | • • • | ३२८          | . १२              |
| मार्जनं यन्तपानाणाम्    | ۹٬۹۰۰ سم     | • • • | ३१०          | १२                |
| मार्जारमूषिकस्पर्शे     | * * *        |       | ३३२          | १७                |
|                         |              |       |              |                   |

( ५३ )

|                         |         |       | मृ:       | Q'o |
|-------------------------|---------|-------|-----------|-----|
| मासचिक्नन्तु कत्त्व्यम् | • • •   | • • • | . ₹88     | १२  |
| मासत्यादू ईमयुग्मवर्षे  | • • •   |       | २३०       | १७  |
| मासिकं पतितं दृष्टा     | • • •   |       | १८        | ધ્  |
| मासिके वा त्रिपचे वा    | • • •   |       | १६५       | १   |
| मासि मलिस्तुचेऽप्येवम्  |         | • • • | २८६       | 9   |
| मासे दितीयेऽप्यथवा      |         | • • • | २३८       | 8   |
| मासी रवे: स्यात्        |         | • • • | २५२       | 8   |
| मिवाणां तदपत्यानाम्     | • • •   | • • • | <i>७५</i> | २   |
| मिवाश्रमे मिवसमीचितो वा | • • •   | * * # | २०२       | १०  |
| मुताक च्छलु नाचामेत्    | • • •   |       | ₹8€       | ζ   |
| सुखे निधाय वा कांस्यम्  | • • •   | • • • | ११०       | १८  |
| मुखे भगस्तया खा च       | • • •   | • • • | ३३१       | १६  |
| मुख्यश्राइं मासि मासि   | • • •   | • • • | २३७       | ₹   |
| मुग्डनञ्चोपवासञ्च       | • • •   | • • • | १५२       | २०  |
| सगादिराभिद्य—           | • • •   | • • • | २३५       | १५  |
| स्रामयं भाराडमादाय      | * • •   | * • • | १२८       | ¥   |
| सताइनि तु कत्त्वाः      | • • •   | • • • | 03        | १०  |
|                         |         |       | २८८       | ڪ   |
| मृत्पात्रसंपुटे काला    | • • •   | • • • | १४७       | Ę   |
| सृतकस्यान्तरे यव        | • • •   | * * * | 80        | १२  |
| स्तपञ्चनखात् कूपात्     | • • •   | • • • | २८८       | १८  |
| सृतानुगमनं नास्ति       | • • • , | * * * | <b>∠8</b> | 2   |
| •                       |         |       |           |     |

( 44

|                         |                  |       | पृ:      | पं०  |
|-------------------------|------------------|-------|----------|------|
| यदि स्थात् स्तके स्तिः  | • • •            | • • • | ३८       | ₹    |
| यज्ञूमावुदकं वीर        | • • •            | • • • | ₹8₹      | २०   |
| यद्यवमत्ति तेषान्तु     |                  |       | प्र      | १ट   |
| यदापि सुरगुर्-सूर्यो    | 4 # 1            | • • • | २०५      | र    |
| यदा नारी विश्रद्गिम्    | • • •            |       | <b>E</b> | 2    |
| यव्यद्वयं आवणादि        | * * *            |       | ३२५      | 6 0  |
| यस्य यस्य तु वणस्य      | • • <del>h</del> | • • • | १५१      | યૂ   |
| यस्य व्रतोपनयनादि       | • • •            | • • • | २०६      | ζ    |
| यसु कूपे पिवेत्तोयम्    | * * *            | • • • | 325      | 29   |
| यसु छायां खपाकस्य       | • • •            | • • • | ३२६      | १ट   |
| यस्तेषामत्रमत्राति      | • • •            | • • • | पूट      | १५   |
| यस्तैः सहासनं कुर्यात्  | • • •            |       | Ęo       | २०   |
| यस्यानयति श्रुद्रोऽनिम् | • • •            |       | 999      | 8 8  |
| यस्यैतानि न दीयन्ते     | • • •            | • • • | १०५      | २    |
| यसिवाशिगते भानी         | • • •            | • • • | २८५      | १७   |
| यातः खमित्रभवने         | • • •            | • • • | २०२      | 8 \$ |
| याचां चूड़ां विवाहम्    | • • •            | * • • | २२२      | १७   |
| यात्राजसिंहतुरगोप—      | * * *            | • • • | २३८      | 80   |
| यात्रायां विपदः         |                  | * * * | २०२      | 8    |
| यावत्तदन्नमश्राति       | • • •            | •••   | € o      | Ę    |
| यावत्यां वापीता नीली    | • • •            |       | २०२      | 8 \$ |
| यावदब्दच्च यो दद्यात्   | * * *            | ***   | १७८      | 8    |
|                         |                  |       |          |      |

て

वापीकूपतङ्गग—

R

१३३

वैश्यानां पञ्चदशमे

|                        | ( 4= )       |                          |            |              |
|------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
| •                      |              |                          | Y;         | ų o          |
|                        | र ।          |                          |            | •            |
| रजकसमानार्य .          | e e a        | <b>8</b> \$ <del>9</del> | ३३१        | 8 8          |
| रजस्युपरते साध्वी      | D & A        |                          | 8€         | ٤            |
| रजखला यदि स्नाता       | • • •        | • • •                    | 80         | ધ્           |
| रजखला तु या नारी       | <b>,</b>     | <b>2 + +</b>             | 89         | २०           |
| रजखला तु संस्पृष्टा    | <b>a a</b> 6 | <b>9</b>                 | 82         | 8            |
| रथ्याकद्देसतीयानि      | • • •        |                          | ३०४        | <b>द−</b> १० |
| रथ्यागतञ्च चेलादि      |              |                          | ३०४        | १७           |
| रविणा लिङ्घितो मासः    |              | <b>ર</b> ફ               | १२।२६५     | २।१७         |
| रविश्वडी ग्टहकरणं      | <b>a a</b> 9 | <b>* • •</b>             | २०४        | १०           |
| राच्याचय-देवीकः        | . • •        | <b>a</b> s c             | २११        | ξo           |
| राज्ञाच सूतकं नास्ति   | ₽ • 15       | <b>,</b> e 5             | ७१         | 9            |
| राज्ञाञ्च स्तकं नास्ति | <b>.</b>     |                          | ७१         | Ċ            |
| राज्ञो माहासिक स्थान   |              |                          | 90         | १६           |
| रावावेव समुत्पने       |              |                          | Ę          | ፳            |
| राविभिन्धासतुत्याभिः   | <b>*</b> * * |                          | . <b>9</b> | 8            |
| रात्री दिवा च सन्धायां | • • •        | ,<br>o • \$              | १८७        | १३           |
| रावी याषं न कुर्वित    | 2 0 4        |                          | १८८        | ् १८         |
| राहुदर्भनदत्तं हि      | * * *        | * * * •                  | २१८        | १८           |
| राचुदर्भनसंक्रान्ति—   | * * *        | 2 # #                    | १३६        | १०           |
| *                      |              |                          | १८५        | . १३         |
|                        |              |                          | ३१८ -      | १३           |

|                         |                | <i>(</i>       |             |               |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                         |                |                | पृ:         | Ųo.           |
| रेखापूर्व्वापरयोः       | • • •          | <b>₽ a</b> •¢  | 788         | <b>9</b> .    |
| रेणवः शुचयः सर्ब्वे     | • • •          |                | ३५८         | १६            |
| रोगो जन्मसु तारकासु     | # o· 6         | <b>6 € ♦</b>   | ३०३         | 84            |
|                         |                | •              |             |               |
| •                       | dennus ,       |                |             |               |
| ~                       | स्त ।          |                | •           | 5.21          |
| लवणादि तु यद्रव्यम्     | • • •          | 4 pr 6         | ३५४         | <b>ર</b>      |
| लवणं मधु मांसञ्च        | • • •          | • • •          | १८          | १€            |
| लेपभाजश्रतुर्याद्याः    | <b>9 6 5</b> - | * * *          | 85          | १३            |
| लोड़के च समुत्पन        | * * *          | <b>5 6 6</b>   | १८७         | १७            |
| •                       |                |                |             | *             |
|                         |                | •              |             |               |
| •                       | भ्             | •              | \$ *        | <b>₹</b><br>* |
| यमीपलाशशाखाभ्याम्       | • • •          | <b>2 4 9</b>   | 682         | 8             |
| <u>प्रयासनीपभोगश्</u> व | • • •          | * * <b>*</b> . | १८२         | १७            |
| ग्राष्ट्राक्युतिलिप्ताः | o • •          | * • •          | २०८         | 9             |
| गस्त्रविप्रहतानाञ्च     | * * *          | <b>4</b> 2 #   | ত্য         | १६            |
| शावाशीचं विरातं स्वात्  |                | 4 + +          | ₹१          | १३            |
| शिरस्वाद्येन पिग्डेन    | • • •          | • • •          | १३१         | ٤             |
| शिर:स्नानं पुन: काला    | • • •          |                | १५२         | ·\$           |
| शिरोरहाणि विग्मूतं      | * • *          | * * 6          | २९९         | * **          |
| शिल्पिनश्चित्रकाराद्याः | •••            | * * *          | . 90        | · 8 6 -       |
| गुक्तपच्चय पूज्वास्त    |                |                | <b>२</b> ४८ | ¥             |

| •                         | •              |                       | पृ:             | บื่อ       |
|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------|
| श्रुचीन निधनां स्वन्धान्  | 4 4 4          | * * *                 | 9               | १७         |
| ì                         |                |                       | १३              | 9          |
| श्रुचीभूतेन दातव्यम्      | * * *          | * • •                 | १५              | १          |
| श्रुची देशे सुदी याह्याः  | • • •          | • • •                 | ३३५             | १०         |
| शुषं नदीगतं तोयम्         | • • •          | • • •                 | ३५८             | <b>ર</b>   |
| शुध्येत् विप्रो दशाहानि   |                | * * *                 | Ę               | 2          |
| ग्रूद्रधीवं स्तिया घीतम्  | <b>*</b> * *   | • • •                 | ₹१₹             | १टर        |
| शूद्रभुभाष शिष्टञ्च       | • • •          | • • •                 | ₹१५             | १७         |
| भूद्रश्वातुगमब            | • • •          | <b>* * 2</b>          | ĘZ              | ঽ          |
| श्रुद्ध इगमः पिग्छः       |                | • • •                 | १३३             | 8          |
| मुद्रस्य वान्धवः सार्वम्  | • * *          | • • •                 | €8              | ¥          |
| गुद्राणां भाजने भुक्ता    | ,              | • • •                 | ए० इ            | 60         |
| सूछे विवर्षान्यून         | <b>a</b> • •   | * * •                 | २५              | १५         |
| मुङ्गिदं सिन चियान        |                | * • •                 | ૭ફ              | ११         |
| गौचच कुर्खात् प्रथमम्     | <b>*</b> • 6   | <b>≯ 4</b> - <b>Q</b> | <i>७</i> १५     | २०         |
| शीचम्तु बिधिधं प्रोप्तम्  |                | * • •                 | <del>१</del> ३४ | ₹ a        |
| गीचावणिष्ठां येहाच        | * * 4          | * • •                 | <b>ই</b> ইধ     | 8 8        |
| श्रीचाशीचं प्रकुर्व्वरिम् |                | ts.<br>♣ <b>♣ ,</b> æ | ११              | १ट         |
| श्रीचेपुः सर्बदाचाभित्    | * * *          | • • •                 | <b>१३</b> ८     | ٤          |
| अमग्रामदेवसायाश्व         | * * *          | ***                   | १४५             | ھ          |
| समग्रम चीयमानम्           | <b>* •</b> ; • | <b>D # #</b>          | <b>∠8</b>       | 8 8        |
| यादना मातापिष्टिभिः       | * * ·          | † # <b>\$</b>         | <b>၇၈</b> ၀     | <b>१</b> € |

|                         |         |          | प्र:         | पंठ |
|-------------------------|---------|----------|--------------|-----|
| सन्या-पञ्चमहायज्ञान्    | * * *   | * * *    | १३           | ঽ   |
| सम्यारानगोनं कर्त्व्यम् | • • •   |          | १८६          | २   |
| •                       |         |          | २१ट          | १६  |
| सम्याहीनोऽश्रचिनित्यम्  |         | פר פר פר | १५६          | Ę   |
| सिवकषमयारभ्य            | • • •   | * * *    | २५१          | 20  |
| सपविवेग इस्तेन          | • • •   |          | ₹82          | 8   |
| सपवित्रसिलामियान्       | • • •   | a + 1    | १२८          | १२  |
| सपिण्डता तु कन्यानाम्   | • • •   |          | प्र          | २०  |
| सपिण्डता तु पुरुषे      | • • •   | • • •    | . पुर        | · 3 |
| सपिण्डता तु सर्वेषाम्   | # · ·   |          | भू०          | 9   |
| सपिण्डीकरणं तासाम्      | • • •   | • • •    | 52           | १०  |
|                         |         |          | १०३          | ₹   |
| सपिण्डीकरणं यावत्       |         | * • •    | १७६          | १८  |
| सपिण्डीकरणान्ता तु      | • • •   |          | १७६          | ११  |
| सपिण्डोकरणान्तानि       | • • •   | • • •    | حۇ           | १७  |
| सपिण्डोकरणादूईम्        | • • • ' | • • •    | १६           | 8 } |
|                         |         |          | १८२          | १६  |
|                         |         |          | 2 <u>~</u> 8 | १७  |
| सप्तमाद्यमादापि         | • • •   | • • •    | १२२          | १७  |
| सप्तमोपचयाद्यस्थः       | • • •   | <b></b>  | १८८          | १६  |
| सप्ताष्टजनारिप्फेषु     | * * *   | * * *    | २१७          | १५  |
| सप्तायद्श्रषट्          | > • •   | * * 1    | १८८          | Ŗ   |

( 養翠 )

|                         |              |              | मु:         | Ψo         |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| समादये साष्टमासे        | • • •        | <b>* * 1</b> | २६६         | १७         |
|                         |              |              | २८४         | २०         |
| समाप्य दशमं पिराइम्     | * * 4        | € • •        | ેશ પૂર્     | १६         |
| सम्माप्ते दादशे वर्षे   |              | * * *        | <b>२</b> ३१ | ₹          |
| सम्पूज्य दिजदाम्पत्यम्  | * * *        | * * *        | १६३         | 9          |
| सर्पेन्द्रपीशाधिशानाम्  | • • •        |              | २०६         | ڪ          |
| सर्वेवसंख्पादेया        |              | • • •        | <i>e29</i>  | १ट         |
| सञ्जेकालसुपस्थानम्      |              | • • •        | १८८         | १६         |
| सर्वं गोतमसंस्थ्यम्     | • • •        | • • •        | ₹           | १७         |
| सर्व्वव वामदेव्यस्य     | • • •        |              | १५६         | २०         |
| सर्वद्रवाणां मूलानाम्   | • • •        |              | ३१०         | Ę          |
| सर्वमङ्गलकार्याणि       | * • • .      |              | २०8         | ¥          |
| सर्विखेनापि कत्त्रव्यम् | • • •        | <b>6 9 9</b> | २१८         | 2          |
| सर्वे ते प्रत्यविसताः   | • • •        | * * *        | 99          | १२         |
| सर्वेषान्तु मतं क्रत्वा |              |              | حَوْ        | 8          |
| सर्वेषामेव वर्णानाम्    | • • •        | * • •        | ধ্ব         | ११         |
| सर्वेषामेव मन्त्राणाम्  |              | • • •        | १८०         | 3          |
| संवत्सरस्य मध्ये च      | • • •        |              | २६२         | <b>२</b> १ |
| संवत्सरस्य मध्ये तु     | • • •        | • • •        | २८५         | 9          |
|                         |              |              | <b>२</b>    | १८         |
| संवसरातिरको वै          | • • •        | <b>9 7 P</b> | २८8         | 80         |
| संसपोइस्पती मासी        | <b>* * *</b> | * • •        | २०६         | 8 \$       |
|                         |              |              |             |            |

|                         |               |              | प्र:             | tio        |
|-------------------------|---------------|--------------|------------------|------------|
| संहतानान्तु पात्राणां   | • • •         | • • •        | . <b>३</b> ०८    | ₹          |
| संहतानि तु वस्ताणि      |               | • • •        | ₹११              | १२         |
| सहिपण्डिकायां काला      | <b>a</b> • .• | • • •        | १७२              | Ę          |
| संहतान्तर्गतः कि सित्   | D 0 - 0 -     | • • •        | १०२              | 9          |
| साध्वाचारा न तावत् स्ती | # 4-8-        | # · 6 · 6    | . 8€             | १६         |
| सावने च तथा मासे        | • • •         |              | २५२              | १          |
| सायाक्किसहर्तः स्यात्   | • • •         | • • •        | १८८              | १२         |
| सितैकविधहेमन्तं         | • • •         |              | . १४१ .          | . 3        |
| सिंच्याघादिभियंसु       | • • • •       | • • •        | ' 9 <u>~</u>     | ,5         |
| सुधा चुला च सुक्ता च    |               |              | ₹82              | 9          |
| सुवण्रूप्यकांस्यायः     | ••• .         |              | るった              | . €        |
| स्तके कभ्रणां त्यागः    | 0 0 °n -      | • • •        | 9                | १२         |
| स्तवे च समुत्पन्ने      | • • •         | • • •        | 88               | १६         |
|                         |               | •            | . ७२             | ११         |
| स्तवे तु कुलस्यानं      | * * * *       | •••          | . 20             | 8          |
| स्तके तु समुत्यक        | • • •         | <b>* • 4</b> | १२               | 8 8        |
| स्तके तु सपिण्डानां     | • • •         |              | 2                | 2          |
| स्तवे तु सुखं दृष्टा    | • • •         | * * *        | " , <b>&amp;</b> | १६         |
| स्तवे स्तवे चैव         | • • •         |              | 90               | . &        |
| स्तकादिपरिच्छेद:        |               |              | <b>२</b> ४०      | 8 €        |
| स्तिकावासनिलयाः         | •••           |              | . १२             | 5          |
| स्तिका-श्व विरमूत       |               | \$ €,€       | ३.०८             | , <u>'</u> |

( €¾ )

| •                        |                |              | मु:      | पं०  |
|--------------------------|----------------|--------------|----------|------|
| स्रतिका सर्व्ववणीनां     | • • •          |              | ڪ        | १०   |
| स्तिकायां स्तायान्तु     | • • •          |              | ११७      | 2    |
| स्यिकास्तिकाष्रण्ड       | • • •          | * * *        | ३३२      | १०   |
|                          |                |              | ३५७      | . १२ |
| सेतुव्रचनलादीनां         | • • • .        | • • •        | १७२      | . १₹ |
| सेषा नृनं व्रजत्यू इं    | • • • ·        | • • •        | <u> </u> | . १३ |
| सें चिनयो यदा भानुम्     | • • •          |              | 202      | ¥    |
| सोपानलो जलस्यो वा        | a • •.         | • • •        | ३८५      | २    |
| सोषेरदकगोमृतै:           | • • •          | * • •        | ३१२      | २    |
| सीरसंवत्सरस्यान्ते       | £ • •          |              | २३७      | 29   |
| सौरेणाब्दस्तु मानेन      | • • •          | 2 6 4        | २३७      | १७   |
| सुवतीष्वमरस्तीषु         | <b>₹ ∌ </b> ♥  | e e a        | द्रध्    | ' १५ |
| स्त्रीणामसंस्कृतानान्तु  | • • •          | b • *        | ३०       | 2    |
| स्त्रीणान्तु पतितो गर्भः | • • •          | • • •        | 88       | १३   |
| स्तीणां प्रतः सपत्नीजः   | • • •          | b q 6        | १०५      | १०   |
| स्तीणां पुत्रोऽय पीतस    | <b>*</b> • • · | <b>* • B</b> | १०२      | १०   |
| स्नातस्य बिक्नतप्तेन     | • • •          | • • •        | ३२४      | 8    |
| स्नावा पीला चुते सुप्ते  | * * *          |              | 388      | 2    |
| स्नाला भुक्ता पयः पोला   | <b>8 • •</b>   | . , •        | ₹80      | ঽ৹   |
| स्नानं दानं जपो होम:     |                |              | ३१३      | २    |
| स्नानं दानं तपः आइं      | * * *          |              | १८४      | 8    |
| द्धानमाचमनं प्रीक्तम्    | * * *          | • • •        | ३२६      | Ä    |

| _                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | प्र: | पं०        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|
| स्नानाग्निस्पर्यनाभ्यासैः   | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • •        | १३८  | ą          |
| स्नानान्तं पूर्ववत् कावा    | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • •        | 688  | २          |
| स्नानाईसु यदा स्नानं        | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O • •        | ३२६  | १          |
| स्पृष्टा रुद्रस्य निमाल्यम् | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * * *        | ₹₹₹  | Ę          |
| स्वचतुङ्गमूलिवनोणगाः        | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | p • •        | २०१  | <b>१</b> € |
| स्वर्भानुना चोपसृष्टे       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • •        | १६५  | ھ          |
| खयं दत्तः सहोद़ो यः         | * * 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • •        | १०१  | १६         |
| खानि चैव सृशेद्जिः          | h # +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>*</b> * 5 | ३४३  | <b>6</b> 8 |
|                             | Act of the | -            |      |            |
|                             | हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |            |
| हविष्येषु यवा मुख्याः       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | १४१  | १२         |
| हरिद्रा गोरसञ्जूणं          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | ३२०  | १२         |
| इस्तेऽस्रती स्रमये वा       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 8€   | १२         |
| हारीत-मार्ख्य-पराशराग्      | ाम् · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • •        | २२४  | ₹₹         |
| हिरखश्रकलान्यस्य            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • •        | १११  | ঽ          |
| हीनवर्णा तुया नारी          | 9 ♦ € ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | ĘŲ   | 8          |
| हमयङ्गी शफी क्रयः           | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | १६्४ | १६         |
| हैमन्तिकं सितास्विनं        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + + 1        | १८०  | १२         |
| होम: श्रीते तु कत्त्रव्यः   | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * * *        | १३   | १२         |

## कतिपयव्यवस्थामु रघुनन्दन-गोविन्दानन्दयोः मतपार्थकाम्।

## रघुनन्दनस्य।

१। प्रव्रजनमञ्जदिवसीयकर्मखेव जननमरणान्यतराशीचापातेऽपि कर्त्ः शुद्धिः।

२। पित्रसंसर्गश्र्ने पित्रग्रहे कन्यायाः प्रसवसरणाभ्यां पित्रो-स्यहं भात्रादीनामेकाहमशीचं श्रतिसंस्ष्टग्रहेतु तेषां सापिण्डा-वशीचम्।

३। मृतस्योनिद्विषीयस्य दाहे नाग्रीचभेदः।

४। प्रतिक्रियाधिकारिनिरूपणी कन्यानन्तरमेव दीहिताधिकारः।

प्। कात्तिकादित्रयस्यैव चये नैयत्यम्।

६। रक्तपाते नित्यकर्भणा-मपरिहार:।

७। सपिण्डनादेव प्रथम-सांवसरिकसिंडिः।

## गोविन्दानन्दस्य।

१। तत्कभाणि मरणाशीचान्तरापाते न कर्त्तुः शुद्धिः।

२। पित्रधानग्रह एव कन्यायाः
प्रसवसरणाभ्यां स्नातृणामेकाहं
पित्रोदिनत्रयमश्रीचं अप्रधाने
तु नाशीचम्।

३। मृतस्य दिवर्षीयस्य दाहे अशीचविशेषीऽस्ति।

४। तत्र सगोचसाधारणाधि-कारात् परं दी हिताधिकारः।

५। अन्यसिन्निप मासे दर्भनात् चयस्य कार्त्तिकादित्ये प्रायि-कलं वचनार्थः।

६। जानूईं रक्तपाते सन्धेतर-नित्यकर्भणामपि परित्यागः।

। पूर्णसंवत्तरे सिपण्डनात् परमपि प्रथमवाधिकश्रादा वित्तः।

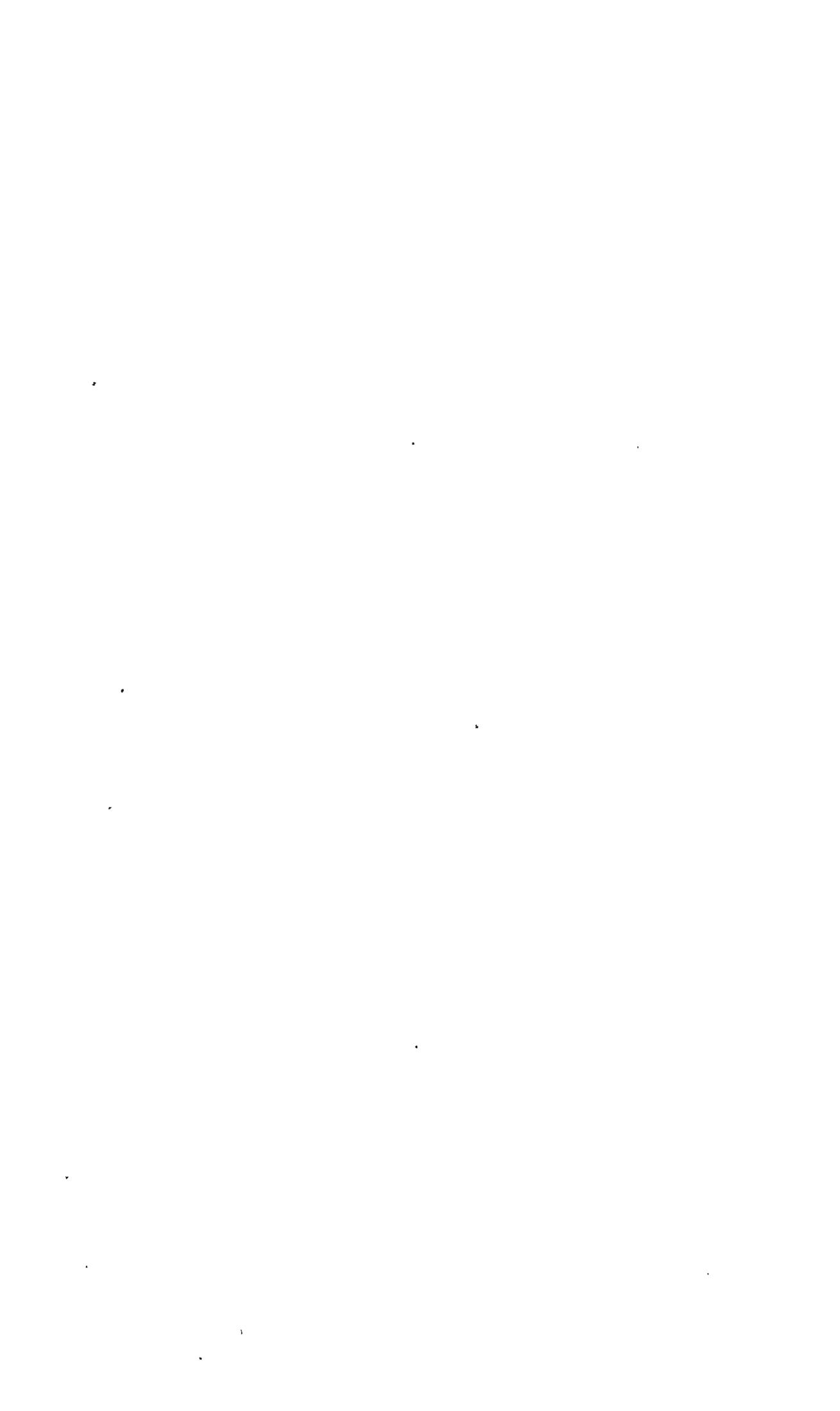

## शुडिपतम्।

|            |      |              | A STATE OF THE STA |              |                |
|------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| प्र:       | पं   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व्यशुद्धम् । | शुडम्।         |
| ą          | १५   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रसङ्गेग    | प्रसङ्गन       |
| ध्र        | 8=   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्तै         | सृते           |
| १ट         | १०   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गी           | गी             |
| ७५         | 2    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सर्वेषां     | सर्वेषां       |
| <b>5</b> 0 | १६   | : ·          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दुभिचे       | दुभिन्ने       |
| てて         | ڪ    | <br>* * A    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | समीचिनं      | समोचीनं        |
| €8         | 20   | • • •        | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सनिष         | सन्निकषः       |
| ११२        | १८   | • • •        | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रूपया        | रूपया          |
| ११३        | . 80 | • • •        | s • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आय्य-        | आम्ब-          |
| १३८        | ₹ }  | • • 4        | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पानय:        | पाणयः          |
| १३८        | € }  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जागज,        |                |
| १३८        | ₹    | • • •        | <b>P 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्रु हेयु:   | श्रुष्ठेत्रयुः |
| 680        | १४   | ø ø Œ        | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | केसुरे—      | क्सुक          |
| १५८        | १५   | ÷ ¢ €        | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | षूषा         | पूषा           |
| १६८        | 2    | * * *        | <b>*</b> * <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दूर्वति      | दुष्यति        |
| 8 € €      | 8    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सिग्ध        | स्त्रिग्ध      |
| १७२        | 28   | <b>.</b> • • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वृद्धि       | <b>बृ</b> डि:  |
| १८१        | २०   | * * *        | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दूर्वति      | दुष्यति        |
|            |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |

| प्र: | <b>पं</b> |             |              | अगुड्स्।     | गुडम्।         |
|------|-----------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| १८७  | 8         |             |              | गया          | गङ्गा          |
| २०१  | ¥         | * * *       | • (•         | दुरुह-       | दुरूह-         |
| २०३  | १२        |             | • • •        | त्रयोदशी     | त्रयोविंशा     |
| 308  | પ્        |             | D 0 4        | स्रम         | सन्त:          |
| २१२  | १७        | • • •       | *: *         | इयः          | <b>दय</b>      |
| २८५  | १८        |             | X + +        | -दानोक       | -दानोदक-       |
| २४८  | १४        | • • •       | > • •        | विशत्        | चिंग्रत्       |
| २५8  | 9         | • • •       |              | मोसं         | मासं           |
| २५६  | र         |             | <b>v</b> • • | काम-         | काल-           |
| २६२  | ₹         |             |              | कारतेत्      | <b>कारयेत्</b> |
| २६्ट | Ę-        | -8 <b>€</b> | • • •        | इदानीं       | द्रानीं        |
| २७०  | É         |             | • • •        | -पञ्चाश्रिषक | -पञ्चाश्रदधिक  |
| 200  | १८        |             | • • •        | मा           | मास            |
| २८६  | 2         | • • •       | * * •        | इंदानीं      | द्रानीं        |
| ₹08  | 88        |             | * * *        | प्रदूर्थन्ति | प्रदुष्यन्ति   |
| ३१७  | 2         |             | * * *        | सुवर्णाभा    | सुवण्याः       |
| ३४५  | 8 8       | • • •       | d d d        | जानूभ्यां    | जानुभ्यां      |
| ३६०  | 8         | anti-       | RCHAE        | वचनस्तु      | वचनन्तु        |

12.

•

,

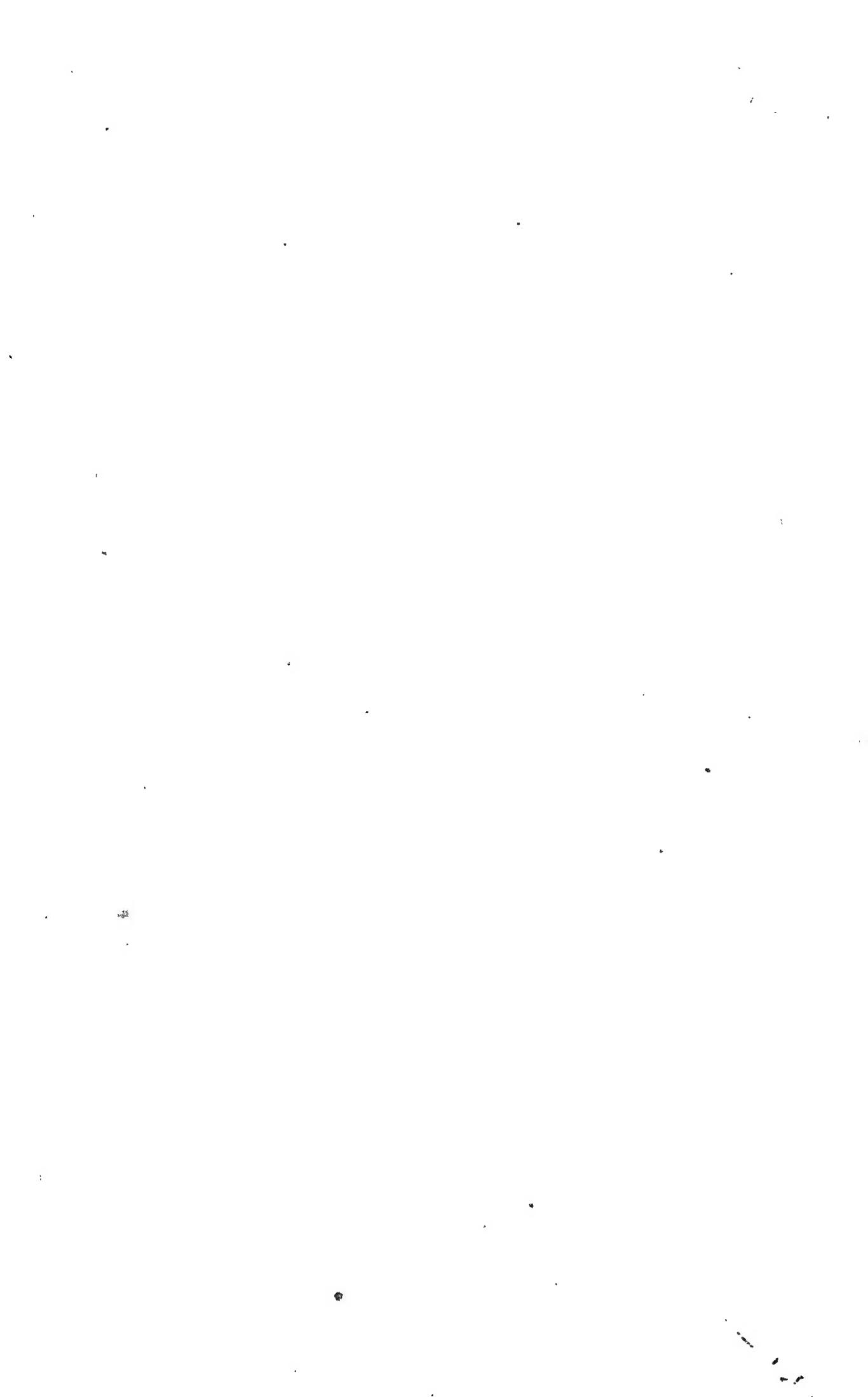

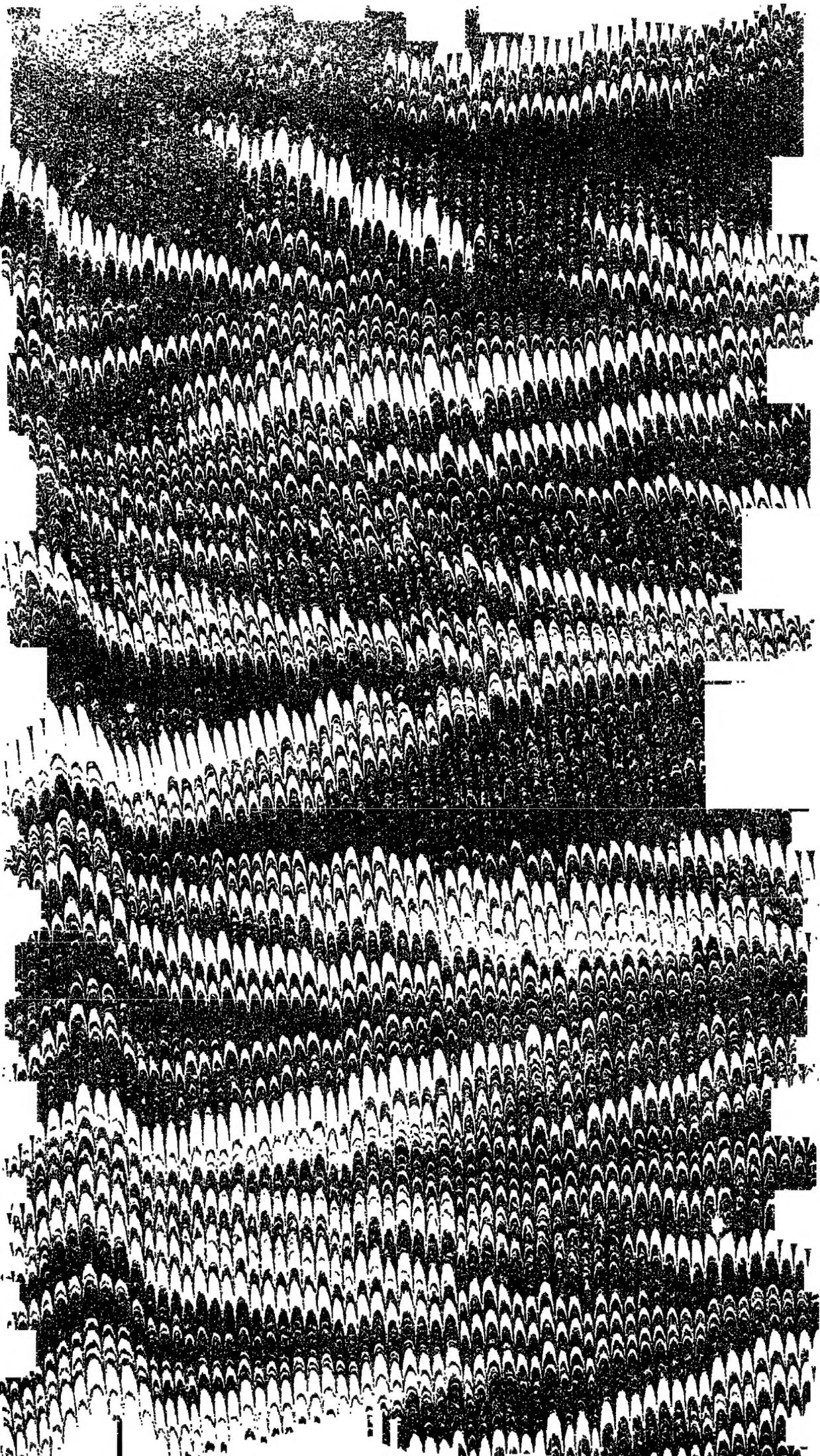

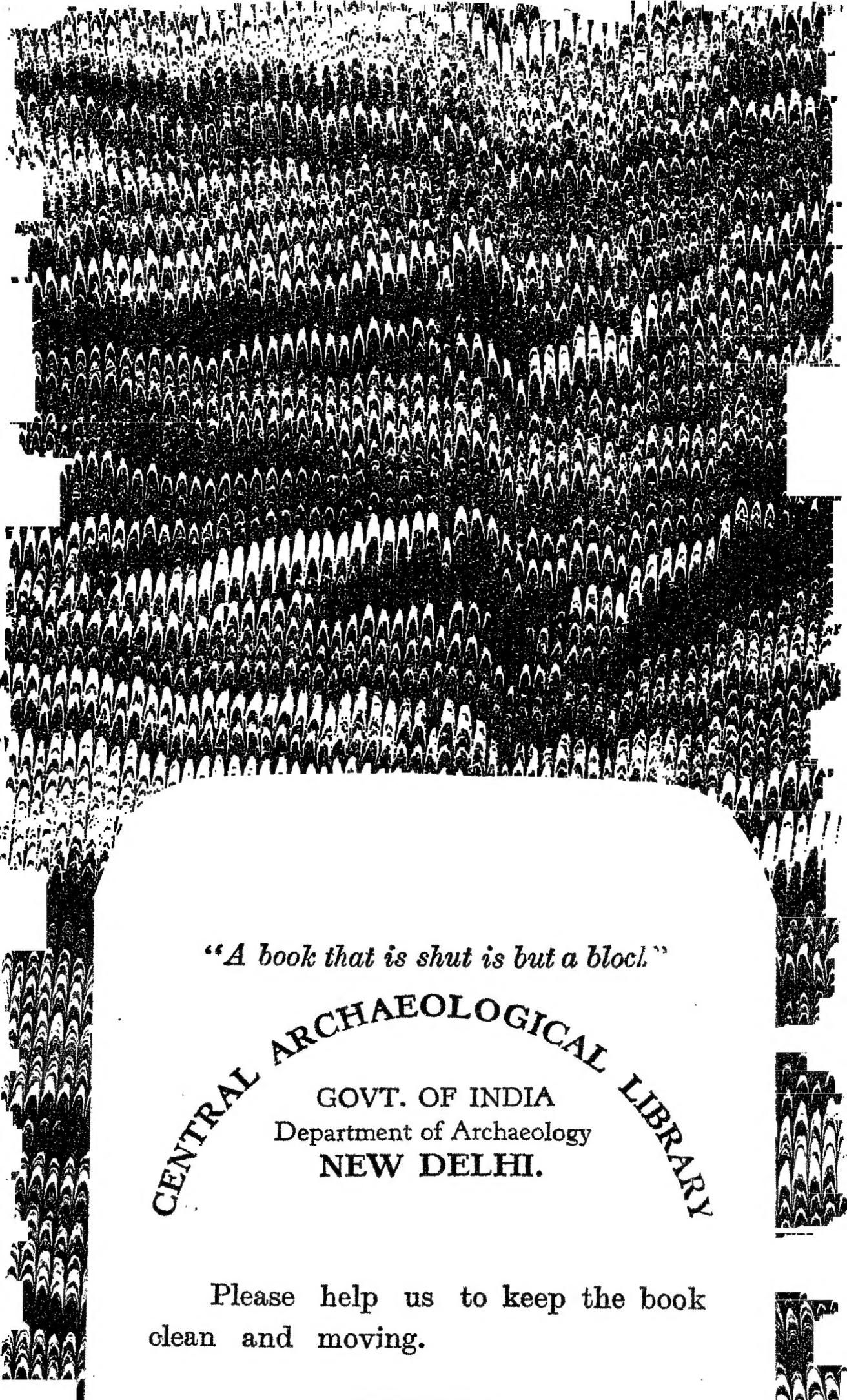